# श्राधुनिक ब्रजं भाषा-काव्य

[ आधुनिक त्रज-भाषा की मौतिक रचनात्रों का संग्रह ]

( प्रयाग विश्वविद्यालय की बी॰ ए॰ परीच्चा की पाठ्य-पुस्तक )

#### सम्पाद्क

रायबहादुर, पंडित शुकदेविहारी मिश्र, बी. ए., एल-एल बी. डाक्टर राम शंकर शुक्क रसाल, एम. ए., डी. लिट.

प्रकाशक

सरस्वती प्रकाशन मन्दिर, जार्जटाउन, इलाहानाद मुद्रक-सुशीलचन्द्र वर्मा

सरस्वती प्रेस,

जार्जटाउन, इलाहाबाद् }

#### प्राक्प्रवचन

त्राधुनिक हिन्दी-काव्य का ऋत्यिमराम श्राराम वस्तुतः दो विभिन्न विभागों में विभक्त है। प्रथम विभाग तो महाभाग ब्रजभाषा का काव्य कुंज-पुंज है श्रीर द्वितीय नवोदीयमान खड़ी-बोली का वह काव्य-कानन है, जिसमें कियत काल से ही कलाकारों ने रम्य रचना का श्रीगणेश किया है श्रीर श्रमी केवल कुछ ही नव्य-भव्य काव्य-द्रुम रमाये श्रीर जमाये हैं।

प्रथम विभाग के भी स्थूल रूप से दो उप-विभाग किये जा सकते हैं। एक तो प्राचीन-परिपाटी के ही सर्वथा समीचीन सा है श्रीर दूसरा कुछ श्रवीचीन विशेषताश्रों का श्रपने रंग-टंग से श्राभास लिये हुए नवीन। दोनों विभागों में श्रार्थ कार्य हो रहा है, दोनों में सुन्दर सुमनों का विकाश-प्रकाश है श्रीर दोनों में श्रपनी-श्रपनी रुचिर रोचकता है।

साधारणतया इम व्रज-भाषा के इस काव्योपवन को आधुनिक व्रज भाषा-साहित्य कह सकते हैं। साथ ही इनका प्रस्फुटन-प्रारम्भ स्थूल रूप से भारतेन्द्र वाचू हरिश्चन्द्र के पश्चात् से ही मान सकते हैं। अतएक कहना चाहिए कि अभी केवल अर्घ शताब्दी का ही समय इसके प्रारम्भ प्रसार को हुआ है। इन ५० वर्षों के समय को इम दो मुख्य भागों में इस प्रकार रख सकते हैं:—

पूर्वार्ध-काल-जो स्थ्लतया संत्रत् १६४७ (सन् १८६०) से संवत् १६७२ (सन् १६१५) तक स्राता है।

अन्तरार्ध काल — जो लगभग संवत् १६७२ (सन् १६१५) से संवत् १६६६ (सन् १६४२) या त्राज तक त्राता है।

यद्यपि यह सत्य है कि भारतेन्दु बाबू के ही समय से इस क्रांडुनिक व्रज-भाषा-काव्य का अथ होता है, तथापि इस संग्रह में उन्हें इसलिए छोड़ दिया गया है कि स्वर्गीय पंडित रामचन्द्र शुक्क तथा रावराजा डाक्टर श्यामिवहारी जी मिश्र जैसे हमारे लाहित्य-मर्महों तथा श्राची-चकों ने उन्हें - प्राचीन ब्रज-भाषा का श्रान्तिम महाकवि मान रक्ला है। 'हिन्दी नवरल' से यह बात सर्वथा स्पष्ट सी हो जाती है। ऐसी दशा में इस श्राष्ट्रित ब्रज-भाषा-काव्य का प्रारम्भिक सुकवि हमने भारतेन्दु के ही समकालीन तथा परमप्रिय मित्र पंडित बदरीनारायण जो चोधरी 'प्रेमधन' को माना है श्रीर इस संग्रह में उन्हें सबसे प्रथम स्थान दे रक्ला है। 'प्रेमधन' जी भारतेन्दु बाबू से केवल ५ वर्ष ही छोटे थे। इस प्रकार वे ही उनके पश्चात् श्राते हैं।

भारतेन्दु बाबू की रचनाश्चों से यह स्पष्ट है कि वे सत्काव्य के लिए ब्रज-भाषा को ही श्रिषक उपयुक्त समभते थे। उनकी सभी सुन्दर, सरस श्रीर उत्कृष्ट रचनाएँ बज-भाषा में ही हैं। हाँ साधारण रचनाएँ —नाटक श्रादि में —खड़ी बोली में हैं। इससे यही जात होता है कि उनके विचार से ब्रज-भाषा ही सत्काव्य के लिए उपयुक्त है। उनका यह विचार उस समय सर्वंधा समीचीन भी था; क्योंकि उस समय तक ब्रज-भाषा ही सत्काव्य-सोहित्य की एक मात्र सर्वमान्य व्यापक भाषा थो। खड़ी बोली का काव्य-सेत्र में वस्तुतः सच्चा संचार भारतेन्द्र बाबू ने ही किया है श्रीर उसकी श्रीर सुकवियों का ध्यान स्वयमेव पथ-प्रदर्शन कराते हुए उन्हों ने श्राक्षित किया है। उनसे ही प्रभावित होकर उनकी नित्र-मंदली के कितिपय कविवरों ने खड़ी बोली में भी रचनाएँ की श्रीर इस प्रकार खड़ी बोली को काव्य के सेत्र में श्रागे बढ़ाने का सफल प्रयत्न किया।

भारतेन्द्र बाबू को जिस प्रकार खड़ी बोली को बहुत कुछ निखार-बिखार कर काव्योचित बनाने का श्रेय प्राप्त है, उसी प्रकार ब्रज-भाषा परिमार्जित को तथा सुसंस्कृत करने का भी है। उन्होंने ही कहना च्निहए कि इस काल में, ब्रज-भाषा का एक ऐसा रूप रक्खा जो समय अप्रैन-उमीज की परिवर्तित दशा के अनुकूल ठहरा और जो प्राचीन ब्रज-भाषा का एक नये रंग-ढंग से निखारा हुआ साहित्यिक रूप होकर फिर आगे चलने में सफल हो सका। भारतेन्द्र बाबू ने ऐसा करने में प्रथम तो प्राचीन त्रज-भाषा का परिशोधन किया— उसमें से बहुत से ऐसे शब्द और प्रयोगादि हटा दिये जो बहुत धिस कर साधारणतया जनता के प्रयोग से दूर हो चुके ये ग्रीर केवल परम्परा के पालनार्थ ही रक्खे जाते थे। साथ ही ऐसे शब्दों तथा वाक्यांशों को भी उन्होंने छोड़ दिया जो प्रयोग-बाहुल्य से श्रुति-सुखद भी न रह गये थे, वरन् केवल कवि-परिपाटी के ही ग्राधार पर व्यर्थ के लिए प्रयुक्त किये जाते थे और जो बहुत कुछ अपनी भाव व्यंजकता भी खो चुके थे। बहुचा ऐसे शब्दों का प्रयोग इधर के साधारण कि बिना उन के ग्रायोदि के जाने ही कर दिया करते थे, इसी प्रकार उन्होंने उन पदों और वाक्यांशों को भी बिलग कर दिया जिनमें विशेष ग्रार्थ-गम्भीरता और भाव-व्यंजकता न थी।

इसके अनन्तर उन्होंने व्रजभाषा के चेत्र में नव्य-भव्य भाव-व्यंजक और रस-राग-रंजक पदों तथा प्रयोगों का सुन्दर समावेश भी कर दिया जिससे व्रजभाषा में नवीन स्फूर्ति और शिक्त आ गयी—उसमें नवजीवन का सुसंचार हो चला और वह फिर सबल और सजीव होने लगी। भारतेन्द्र बाबू का अनुसरण उनके समकालीन तथा मित्र कवियों ने भी बड़ी सफलता-पूर्वक किया।

इस समय से पूर्व ब्रजभाषा के कान्य-कला-काल का अवसान-युग चल रहा था; किन्तु इस समय ब्रजभाषा-कान्य के चेत्र में कान्य-कला-कोशल का कोई विशेष प्राधान्य एवम् प्रावल्य न रह गया था। कान्य में अलकार-चातुर्व्य का भी विशेष प्राचुर्व्य न पाया जाता था। यद्यपि तत्कालीन कवियों के समच्च कान्य के लिए कोई विशेष सामग्री न रह गयी थी—केवल प्राचीन परम्परागत भिक्त, श्रांगार आदि सम्बन्धी कुछ विशेष विचार-धाराएँ अवश्यमेव थीं—किन्तु उनमें भी मौलिकोद्धावना के लिए बहुतु कम स्थान बचा था। कला-काल की मुक्तक-रचना का बाहुल्य-प्रावल्य इस समय भी विशेष रूप में रहा। इसी के साथ समन्दर्स पूर्ति की प्राचीन प्रथा अवश्यमेव बड़ी प्रवलता और अचुरद्दा के साथ

चलती रही । यद्यपि इसे आश्रयं देने वाले श्रव वैसे राज-दरवार तो न थे तथापि साधारण जनता में इसका प्रचार प्रसार पूर्ववत हो हो रहा था। काव्य-रचना के केन्द्र भी इस समय न तो विशेषतया राज-दरवारों में ही थे और न प्रमुख तीर्थ-स्थानों अथवा ऐसे ही अन्य स्थानों में ही रह गये थे। काव्य-रचना-केन्द्र इस समय प्रायः नगरों में बिखर चुके थे श्रीर काशी, कानपुर जैसे प्रमुख नगरों में कवियों के कुछ ऐसे संगठित समाज भी वन गये थे, जिनके द्वारा समय-समय पर कविं-सम्मेलनों के श्रायो जन किये जाते थे श्रौर किन लोग उनमें उपस्थित होकर समस्या-पूर्ति के श्राधार पर मंज मुक्तक रचनात्रों द्वारा मनोरंजन करते थे। ऐसी समस्या-पूर्तियाँ प्रायः पुस्तकाकार प्रकाशित भी हो जाती थीं। यद्यपि ऐसी दशा के कारण काव्य-साहित्य का कोई सुन्दर प्रवन्ध न हो रहा था-न तो प्रबन्ध काव्य के ही चीत्र में श्रीर न मुक्तक काव्य में ही -- तथापि काव्य-कला और समस्या-पूर्ति की प्रथा किसी रूप में जायत अवश्यमव थी। यह स्मरणीय है कि ऐसी दशा में कविवों के द्वारा काव्य-शास्त्र श्रीर छन्द-शास्त्र दोनों शी मान-मर्यादा की यथेष्ट रत्ता श्रवश्य हो रही थी, किसी प्रकार भी न ता इनकी अप्रवहेल ना ही की गयी थी और न रचना-व्यवस्था ही विकृत हो रही थी।

इस काल में प्रायः मिक्त-काव्य की ही विशेष प्रवलता रही — ग्रीर उसमें भी कुष्ण काव्य का ही प्राधान्य रहा। राम-भिक्त ग्रीर निर्गण काव्य एक प्रकार से शून्य से हो रहे। ऋ गुन्यण न ग्रार प्रकृति-चित्रण की न्योर ग्रवस्यमेव पर्याप्त ध्यान दिया गया। इन दोनों च्यों में भी कोई मंजु मौलिक विशेषता का समावेश न हो सका; प्रायः प्राचीन परिपाटी के न्याधार पर श्रलंकार योजना के साथ साधारण श्रलंकान वर्णन ही किया जाता रहा। यह अवस्यमेव ध्यान देने के योग्य हैं कि भारतेन्द्र वाब् श्रीर उनके कुछ श्रनुयायी मित्रों ने काव्य-च्रीत में एक न्यान रोली के प्रचार करने का प्रयत्न किया। काव्य के प्रवन्ध श्रीर सकत नामक जो मेद किये गये हैं, उनमें से किसी के भी श्रन्तर्गत इस

नयी शेली के काव्य को नहीं रक्ला जा सकता। इसीलिए इम इसे 'निवन्ध-काव्य' की संज्ञा देते हैं। इससे इमारा तात्पर्य ऐसी काव्य-रचना से है, जिसमें किन किसी एक विषय पर निबन्ध के रूप में अपने भानों और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया करता है। भारतेन्द्र बाबू का प्रमुना-वर्णन इस प्रकार के निबन्ध-काव्य का अव्छा उदाहरण है।

इस प्रकार की काव्य-रचना के भी मुख्यतया निम्नांकित रूप होते हैं:— अलंकृत — जिसमें किव वर्ण्य वस्तु का वर्ण्न कल्पना-सम्बन्धी उत्प्रेचा, सन्देह, रूपक आदि अलंकारों के आधार पर करता है। इसमें वस्तु-वर्णन तो प्रायः गौण सा किन्तु कल्पना-कौशन और अलंकार-चमत्कार प्रधान सा रहता है।

वर्णनात्मक—जिसमें किव वर्ण्य वस्तु का वर्णन चित्रोगमता के साथ यथातथ्य रूप में करता है। इसमें प्रायः स्वामावोक्ति की ही प्रधानता रहती है।

श्चन्य। क्तिमूलक — जिसमें वर्ण्य वस्तु के वर्ण्न के द्वारा श्चभीष्ट श्चवर्ण्य वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। इसमें प्रायः भाव की ही प्रधा-नता रहती है।

डक्त वेचित्र्य-मूलक—जिसमें वर्ण्य वस्तु के सम्बन्व में युक्ति-चमत्कार-चातुर्य-युक्त उक्ति वेलच्ल्य ग्रथवा कुत्हलकारी कथन-कौशल प्रकट करते हुए कवि श्रपनी वचन-विदग्धता का परिचय देता है।

यद्यि श्रीर भी कई रूप इस प्रकार की रचना के देखे जाते हैं किन्तु वे इतने उल्लेखनीय, प्रचलित श्रीर प्रधान नहीं हैं। यद्यपि वज-भाषा-काव्य-चेत्र में यह नव-परिपाटी विशेष रूप से प्रचलित तो न हो सकी, किन्तु इसने खड़ी बोली के काव्य-चेत्र में इस प्रकार की रचना रूपने वालों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य श्रवश्यमेव श्रव्हा किया।

इस काल में भक्ति-काल सम्बन्धी गीत-कव्य की परम्परा यद्यपि अच्छे रूप में आगे न बढ़ सकी, किन्तु उसका नितान्त लोप भी न हो सका और कवियों ने सुन्दर पदों को भी रचना की-यद्यपि अधिक मण्त्रा में नहीं। कुछ कियों ने तो स्त्री-सर्माज श्रीर गायक-समाज में भी गाये जाने के योग्य भिन्न-भिन्न प्रकार के रागों श्रीर विविध रागनियों वाले गीत (गायन) भी लिखे। उदाहरण में पंडित प्रताप नारायण मिश्र श्रीर पंडित बदरीनारायण चौधरी के गायन लिये जा सकते हैं। वस्तुतः यह कार्य भी श्रावश्यक श्रीर सराहनीय था, किन्तु खेद हैं, सफलता-पूर्वक श्रीर श्रागे न बढ़ सका।

इस काल में रीति प्रन्थों की रचना का भी कार्य प्राचीन परिपाटी के आधार पर न्यूनाधिक रूप से चलता रहा—यद्यपि इसमें भी बहुत कुछ शिथिलता सी रही। कई रीति-प्रन्थ इस समय में रचे तो गये, किन्तु उनमें कोई विशेष मौलिकता न आ सकी। थोड़े ही समय में पद्यवद्ध रीति-प्रन्थों के स्थान पर गद्यात्मक रीति-प्रन्थ तैयार हो चले। एक विशेष बात इस काल में यह और हुई कि लच्चण-प्रन्थों के औदाहरणिक भागों में कुछ कवियों ने न्तनता का कुछ संचार किया—नायक-नायिका-मेद में कुछ नयी बातें समाविष्ट की गयीं। हरिश्रोध जी के द्वारा 'रस-कलस' में 'देश-प्रेमिका', 'समाज-सेविका' आदि नायिकाशों के नये मेद इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार इस काल में नाट्य-शास्त्र के नियम भी छन्द-बद्ध किये गये। अ यह कार्य सम्भवतः पहले विशेष रूप में न हुआ था। इस प्रकार इस चेत्र में भी, कह कहते हैं कि, यदि श्रिधक संतोष-प्रद नहीं तो साधारणतया सुन्दर ही कार्य हुआ है।

इस काल में यों तो अन्य पूर्ववर्ती कालों की प्रमुख रचना-शेलियां न्यूनाधिक रूप में चलती ही रहीं, तथापि अधिक प्रचलित केवल कवित्र सवैया-शेली, दोहा-शेली, रोला-शेली और विविध-छन्द-शेली ही विशेष रूप में रही हैं। इनमें से कवित्त-रचना-शेली में 'रवाकर' तथा 'सरस' जैसे कुछ कवियों ने नव्य विशेषता उत्पन्न की और कवित्त के पाठ-प्रवाह अथवा गति का ऐसा परिष्कार किया कि वह त्वरा गति और मन्थर गात दोनों में समान रूप से चल सके। कहना चाहिए कि इस काल में

<sup>🕸</sup> डक्टर 'रूसाल'-कृत नाट्य-निर्णंय उल्लेखनीय है।

क वित्त, रोला तथा दोहा तीन छन्दों को श्रेत्यधिक प्रात्तर्थ-प्राधान्य प्राप्तः हुआ। सबैया छन्द श्रुति-सुखद और मधुर होतो हुआ भी इनके समज्ञ अधिक प्रचितत न हुआ। अञ्छे-अञ्छे कियों ने भी इस छन्द का बहुत ही कम उपयोग किया है।

सबसे बड़ी विशेषता इस समय काव्य-त्रेत्र में यह देखी जाती है कि प्रवन्ध और मुक्तक नामक दोनों काव्यों को मिलाते हुए कवित्त-छन्द के द्वारा एक ऐसी नवीन प्रकार की काव्य रचना शैली उठायी गयी, जिसमें एक साधारण घटना श्रथना कथा भी चलती रहती हैं और रचना का प्रत्येक कवित्त मुक्तक के समान सर्वथा स्वतः पूर्ण और स्वतन्त्र भी रहता है। 'उद्धव-शतक' और 'श्रभिमन्यु-वध' इसके सुन्दर उदाहरण हैं।

इस काल में कुछ किवयों ने नन्ददास-कृत 'मॅवर-गीत का भी सफल अनुकरण किया, परन्तु कुछ आधुनिकता के साथ। सत्यनारायण 'किवि॰ रत्न' का 'अमर-गीत' इसका अञ्छा उदाहरण है। विविध छन्दात्मक शैली के। लेकर अभी हाल हो में 'दैत्य-वंश' जैसी देा-एक पुस्तक सामने अायी हैं, जिन्हें सफल प्रबन्ध-काव्य के अन्तर्गत रक्खा जा सकता है।

प्राचीन सप्तशती अथवा स्तर्स शैली, जो बीच में बहुत-कुछ रक सी गयी थी, इघर, नवल स्फूर्ति के साथ फिर आगे बढ़ी और इसके आधार पर 'वीर-सतसई' और 'अज सतसई' जैसी दे। तीन प्रमुख सतसइयाँ अजभाषा-काव्य-सदन में आ गयीं। साथ ही शतकद्वय और शतकत्रय की पस्पिटी भी कुछ प्रचलित हुई और श्री दुलारेलाल जैसे दो एक कवियों ने इसके आधार पर अपनी दोहाविलयाँ प्रकाशित कीं। शतक-पद्धित के आधार पर इसी प्रकार 'उद्धव-शतक', अभिमन्यु-वध' जैसे (पूरे रो छन्द न देकर सी से कुछ अधिक छन्द देने की प्राचीन-परिपाटी का अनुसरण् करते हुए) दो-एक सुन्दर काव्य लिखे गये।

इसी के साथ 'रत्नाकर' जी ने श्रष्टक श्रोर पंचक रचना परिपाटियों से भी श्राट-श्राट श्रोर पाँच-पाँच कवित्तों के स्तवक बना भिन्न-भिन विषयों पर रिचर रचनाएँ की श्विन्तु इस प्रकार की परिपाटियों का प्रचार अभी तक विशेष रूप से नहीं हो सका। ब्रजमाषा की गात अथवा पदशैली का यद्यपि इस काल में इतना प्राचुर्य अथवा पावल्य नहीं रहा तथापि इसका नितान्त लोप भी नहीं हुआ। 'प्रेमघन', 'स्यानारायण' और 'वियोगी हरि' आदि कवियों ने इस शैली में पर्याप्त तथा अञ्की रचनाएँ की हैं।

त्रजभाषा के कृष्ण-काव्य-चेत्र में त्राद्योगनत प्रबन्ध-काव्य का एक प्रकार से त्रभाव सा ही रहा है। इस काल में कुछ कवियों ने इस त्रोर ख्रच्छा ध्यान दिया है और कृष्ण-काव्यान्तर्गत लीला-काव्य की भी कित्यय सरस और सुन्दर रचनाएँ हुई हैं। यह अवश्यमेत्र सत्य है कि प्रधानता प्रायः मुक्तक-काव्य की ही रही है।

कृष्णा-काव्य में उद्धव-गोपी संवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रीर प्रमुख-प्रसंग रहा है. क्योंकि इसी के अन्दर वैष्णव-सिद्धान्त तथा भिक-सिद्धान्त का बड़ी मार्मिकता श्रीर रसात्मि हता के साथ विवेचन श्रीर स्वष्टीकरण किया गया है। हिन्दी-कृष्ण-काव्य का यह प्रसंग यद्यपि विशेष तया भागवत पर ही समाधारित है, तथापि इधर के कुछ कवियों ने इस में ब्राध्यात्मिकता तथा तार्किकता को समुन्नत करते हुए बहुत-कुछ मीलिकता के समावेश करने का प्रशस्त प्रयत्न किया है। यह मीलिकता अधिकांश में यद्यपि भाव-प्रकाशन रीति में ही पायी जाती है तथापि इस का यह तालपर्य नहीं कि वर्ण्य वस्तु ग्रथवा विषय के ग्राकार-प्रकार -अथवा रूप-रंग में केवल प्राचीन परम्परा का ही न्यूनाधिक अन्यातुकरण किया है, वरन् कह सकते हैं कि वर्ग्य विषय में सैद्धान्तिक विशेपता लाते हुए भी उसे नव परिधानों से सुसन्जित कर दिया है 🕇 तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर यह बात सर्वथा स्पष्ट हो जायगी। प्राचीन कवियों के द्वारम जी कुछ इस विषय पर लिखा गया है उसे ध्यान में रखते हुए यदि 'रत्नाकर' श्रीर 'सत्यनारायण' की एतद् विषयक रचनाएँ देखी जायँ ती यह ज्ञात होंगा कि इनके जैरो कवियों के द्वारा इधर की श्रोर वड़े वाग्वैदम्ध्य के साथ भावों श्रीर भावनाश्रों में भी तूंचनता का संचार किया गया हैं 🕾 ।

इसी के साथ यह भी कहना यहाँ अपासंगिक न होगा कि डाक्टर त्रिपाठी जैसे पंडित कवियों ने कृष्ण-काव्य के उन अश्रंशों और नायक नायिका-सम्बन्धी उन भावों और भावनाओं पर भी उस आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त के साथ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है जिसके कारण इघर के कुछ वे आलोचक अन्यथा कथन करते हैं जो इन मार्मिक रहस्यों से सर्वथा परिचित नहीं हैं ।

इस काल में जिस प्रकार खड़ी बोली के किवयों ने निवन्ध-काव्य-रचना की एक नयी पिपार्टी चलाई उसी प्रकार और सम्भवतः सब से प्रथम ब्रजमाषा के किवयों ने उसी निवन्ध-काव्य की सुन्दर और सगह-नीय रचना की। निवन्ध-काव्य से हमाग तात्पर्य्य उस काव्य से है जिसमें किसी प्राकृतिक दृश्य तथा वस्तु आदि पर किव काव्योचित रूप-रंग के साथ पद्यात्मक निवन्ध या लेख सा लिखता है। पंडित श्रीधर पाठक की 'काश्मीर सुषमा', लाला भगवान दीन का 'रामिगर्ट्याश्रम' और मेघस्वा-गत', सत्यनारायगा जी का 'वसन्त स्वागत' जैसी रचन। एँ इसके उदाइ-रण्-स्टर्प में ली जा सकती हैं।

सृदम कहानी या सूद्म कथा-काव्य—(Short Story-Poetry) की जो परिपार्टा प्राचीन कवियों ने मुक्तक-काव्य के द्वेत्र में निखारी और विखारी थी, उसी पारपार्टी के आधार पर इस काल में भी अनेक कवियों ने मुन्दर रचनाएँ की हैं।

इस काल में भी यद्यपि सभी रसों पर न्यूनाधिक रूप में कवियों ने

%नाट—'रसाल जी' की इस विषय की रचना श्रो में मार्मिक मौलि-कता है श्रीर चातुर्य ज्मस्कारमयी वचन-विद्यवता के साथ ही भावों में नवीनता तथा वर्णन विशेषता है।

†यद्यपि इस संग्रह में डाक्टर त्रिपाठी श्रौर डाक्टर रसाल की ऐसी रचनाएँ विशेषतया नहीं दी गयीं, क्योंकि वे गृढ़ श्रौर गम्भीर होने के कारण बी० ए० के विद्यार्थियों के लिए दुरूह श्रौर उत्कृष्ट हैं। रचनाएँ की हैं, किन्तु प्राचीन सिद्धिन्तानुसार प्रधानता श्रोर प्रचुरता प्रायः श्रेगार, शान्त (भिक्त) श्रीर वीर रसों को ही मिली है। पूर्व-काल में सतसई-शैली का उपयोग श्रेगार, भिक्त श्रीर नीति-काव्य के ही चेत्रों में विशेष रूप से हुआ था, जिसके उदाहरण हैं:—तुलसीदास की दोहा-वली, विहारी की सतसई श्रीर रहीम श्रीर चन्द श्रादि की सतसहयाँ।

इस काल में कुछ किवयों ने तो इस शैली का उपयोग इसी रूप में किया, किन्तु अन्य किवयों ने अन्य रसों में भी सतसहयाँ लिखी हैं। वियोगीहरि ने वीर रस को प्रधानता देकर वीर-सतसई लिखी जो अपने ढंग की एक ही रचना है। पंडित रामचरित उपाध्याय की बन-सतसई तथा दुलारेलाल की दोहावली भी इसी प्राचीन परिपाटो की सूचिका हैं। भूषण आदि ने पूर्व काल में वीर-काव्य को राष्ट्रीयता के रँग में रँगने का जो स्मरणीय और अनुकरणीय कार्य्य किया था; उसी का अनुसरण करते हुए इस काल में भी कुछ किवयों ने राष्ट्रीय वीर-काव्य लिखा है, जिसमें भूषण आदि की अपेत्ता आधुनिक राष्ट्रीय-भावना और स्वदेशान तथा का सचा और सुन्दर स्वरूप अधिक मिलता है।

इस काल के प्राथमिक भाग में तो प्रायः रचना-शेली और विचार-घारा में कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं हुन्ना—प्रायः प्राचीन विषय प्रच-लित प्राचीन परिपाटी के ही न्नाषार पर न्यूनाधिक विशेषता के साथ लिखे जाते रहे। बहुत कुछ न्नंशों में तो ऋतु-वर्णन, नायक नायिका-चित्रण और भक्ति तथा धर्म-सम्बन्धी विचार कवियों के लिए व्यापक विषय से ही रहे और इन्हों में थोड़े-बहुत म्नन्तर-प्रत्यन्तर के साथ किन लोग म्नपनी-म्नपनी लेखनी चलाते रहे। काव्य-कला में भी उनके द्वारा कोई विशेष नव्य-भव्य कौशल न विकसित किया जा सका। इसीलिए भाव, कल्पना और कला-कौशल की दृष्टि से भी तत्कालीन रचनाएँ बहुत साधारण श्रेणी की ही ठहरती हैं। बहुतों में तो प्राचीन परम्परागत प्रच-लित भावों का पिष्टपेषण मात्र ही है; किन्तु इघर की श्रोर 'रलाकर', श्रादि कवियों के द्वारा काव्य में श्रवस्थमेव-भावोत्कर्ष की बृद्धि हुई हैं श्रीर साथ दी काव्य-कला-कौशल की भी सफल सिद्धि से उसकी समृद्धि बढ़ी है।

उिक्त-वैचिन्य श्रीर वाग्वैदग्न्य के साथ ही साथ इन,कवियों के द्वारा कान्य में विश्वद-न्यं जकता श्रीर रचना-रंजकता का भी सराइनीय समावेश किया गया है। श्रर्थ-गाम्भीर्य तथा कोमलकान्त पद-लालित्य की श्रीर भी इधर के कियों ने श्रपेचाकृत श्रिषक ध्यान दिया है। न केवल इन का ध्यान कान्य की रसात्मिकता के द्वारा रागात्मिक वृत्ति के उत्ते जित करने की श्रीर ही रहा है वरन् श्रलंकार श्रादि के चार-चमत्कार-चातुर्य्य से कौतुक-कुत्हल-प्रियता की मनोवृत्ति के भी उद्दीस करने तथा तज्जन्य श्रानन्द की श्रीर ले चलने की श्रीर भी बढ़ा है।

इसके साथ ही मानों की सूद्रमता, विचारों की गूढ़ता या गम्भीरता और सैद्धान्तिक मार्मिकता से काव्य को ऋरयुत्कृष्ट बनाने की श्रोर भी ऐसे किवयों ने सफल श्रीर सराहनीय प्रयत्न किया है। हिन्दी श्रीर संस्कृत के काव्यों की परम्पराश्रों केा लेते हुए भी इघर के कवियों ने ऋन्य ( श्रॅगरेज़ी, उर्दू, फारसी श्रादि ) साहित्य की भी ऐसी विशेषताश्रों से लाभ उठाने का उद्योग किया है, जो हिन्दी-साहित्य में सब प्रकार श्रवाघ रूप से सरलत्या समाविष्ट की जा सकती हैं श्रीर उसमें श्रविक रम्यता तथा भावगम्यता भी ला सकती हैं।

इसी से सम्भवतः किवयों के प्राचीन कान्य-कौतुक के लाने का (जिसका मुख्य उद्देश्य कुत्इलानन्द का देना ही है) विशेष अवसर नहीं (प्राप्त हो सका। कदाचित् ही किसी किव ने कूट-कान्य और चित्र-कान्य की मौलिक रचना की श्रोर सफल प्रयत्न किया हो। प्रायः भाव, भावना श्रीर कल्पना के कैशिलों, को नये ढंग और नये रंग से प्रकाशित करने की श्रोर ही किवयों का विशेष प्यान रहा है। कुछ किवयों ने वर्णनात्मक श्रीर कथात्मक-कान्यों में भी सफलता पायी है, किन्तु यह दोनों चेत्र भी विशेषतया अधिक हरे-भरे नहीं हो सके।

इस काल में प्रकृति-चित्रण की प्राचीन-प्रिपाटियों के साथ ही साथ रिजाकर' जैसे कुछ सत्कवियों ने उसमें श्राधुनिकता श्री नृतन मौलि- कता का भी श्रन्छा संचार किया है। ऋतु-दर्शन की परिपाटी इस काल के पूर्वार्घ में तो प्रायः प्राचीन रूप से ही चलती रही, किन्तु शकृतिक हश्यों, स्थलों श्रोर वस्तुश्रों श्रादि का श्रालम्बन के रूप में भी भीघर पाठक, लाला भगवानदीन, रत्नाकर श्रोर सत्यनारायण जैसे, कुछ कियों ने श्रन्छा चित्रण किया है।

वर्तमान काल की कुछ नयी पद्धतियों श्रीर विचार-घारांश्रों को भी इधर के कतिपय सुकवियों ने सुचाकता से निखारते श्रीर विखारते हुए ब्रज-भाषा के काव्य-चेत्र में श्रनुकरणीय रंग-ढंग से उनस्थित किया है। रहस्यवाद, प्रतिबिम्बवाद श्रीर छायावाद के वास्तविक-मर्मों को लेते हुर 'हरिश्रीष' जैसे, कुछ कवियों ने बड़ी सुन्दर रचनाएँ की हैं। श्राध्यात्मिक श्रीर दाशनिक-सिद्धान्तों को मंजुल मार्मिकता के साथ तार्किक रूप में मौलिकता लाते हुए मिश्र-बन्धुश्रों श्रीर डाक्टर त्रिपाठी जैसे कवियों ने चाकता श्रीर चतुरता से काव्य के चेत्र में श्रागे बढ़ाने का प्रयत्न किया है।

भाषा—इस प्रकार संदोप में श्राधुनिक ज्ञजभाषा-काव्य के भाव-पद्ध श्रोर कला-पद्य पर विचार कर चुकने के बाद वहाँ एतत्कालीन ज्ञज-भाषा के रूप की श्रोर भी श्रंगुल्या-निर्देश कर देना श्रनुपयुक्त न होगा। भार-तेन्द्र के परचात् उनके समकालीन तथा श्रनुयायी किवयों ने ज्ञज भाषामें कोई विशेष परिकार श्रथवा परिमार्जन नहीं किया। न तो उन्होंने उसमें साहित्यक साष्ट्रक तथा समुत्कर्ष के बढ़ाने का हो श्रिधिक प्रयत्न किया श्रोर न उसे श्राधुनिक भाव-व्यं जनोचित बनाने का ही किया प उद्योग। उसमें एकरूपता के लाने की श्रोर भी उनका विशेष ध्यान नहीं रहा; किन्तु उसकी सरलता, स्पष्टता श्रोर सुवधिता की श्रोर वे विशेष प्रयवशील होते हुए प्रतीत होते हैं।

उत्तरकालीन ब्रबभाषा में दे। श्रत्यन्त प्रमुख विशेषताएँ उत्पन्न की गरी हैं श्रीर उन विशेषताश्रों से ब्रबभाषा के। जो विशेष प्रकार का गीरव श्रीस हुशा है वह प्रथम ते। यह है कि उत्तर कालीन ब्रबभाषा में प्रायः इघर के सभी उत्कृष्ट कवियों द्वारा संस्कृत शब्दों की विशेषतया योजना

की गयी है, जिससे भाषा बहुत-कुछ उत्कृष्ट, साहित्यिक श्रीर स्थायी सी हो गयी है—उसमें गम्भीरता श्रीर गृद्वा श्रा गयी हैं — श्रीर संस्कृत के समान सुपिवत्र शिष्ट-सेव्य श्रीर पंडित-पूज्या सी हो गयी है। इससे श्रन्य प्रान्तों में भी इसके पुनः सुप्रचालित होने की सम्भावना श्रिषक हो गयी है। श्रीघर पाठक, 'हरिश्रोघ', 'रत्नाकर', श्रादि सुकवियों की वज-भाषा इसके उदाहरण में रखी जा सकती है।

पूर्व श्रीर उत्तर कालों के मध्य में भाषा-मिश्रण-परिपाटी की जो प्रधानता श्रीर अनुरता हुई भी वह श्रव तक किवयों के एक विशिष्ट समाज में चलती ही रही है। इससे यद्यपि भाषा को विशदता तो प्राप्त होती है किन्तु उसकी विशुद्धता को श्राघात भी पहुँचा है। इस परिपाटों के श्राघार पर चलने वाली वजभाषा को इम मुख्य दो रूपों में रख सकते हैं:—

एक तो वजभाषा का वह रूप है जिसमें खड़ी बोली के भी शब्द (क्रिया-पद श्रादि) तथा प्रयोग स्वतन्त्रता से प्रयुक्त होते हैं। ऐसी भाषा 'बचनेश' श्रीर 'सनेहीं', जैसे सुक्तवियों की रचनाश्रों में मिलती है।

दूसरा वनभाषा का वह रूप है जिसमें श्रवधी तथा श्रन्य मान्तीय बोलियों के पद श्रौर प्रयोग भी व्यवहृत किये जाते हैं। ऐसा स्वरूप 'द्विजेश', 'द्विजश्याम' श्रौर 'श्रम्बिकेश' जैसे सुकवियों की रचनाश्रों में मिलता है।

'रहनाकर' जी ख्रोर उन्हीं के साथ 'रिषक-मंडल' के सुकवियों ने वजभाषा की विशुद्धता ख्रोर एकरूपता की ख्रोर विशेष ध्यांन दिया है। यद्यपि 'रत्नाकर' जी की भाषा में भी कुछ पूर्वीय-प्रयोग पाये जाते हैं, फिर भी उनकी भाषा ख्रपने एक नये साँचे में ढली हुई है। भाषा-प्रयोग के विचार से इस समय के कवियों को हम इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं:—

राज-द्रवारी कवि—जिनकी भाषा में प्राचीनंता की पूरी भाखक के साथ ही प्रान्तीयता का भी प्राचान्य रहता है और उसमें बहुत-कुछ रजवाड़ी, प्रयोग पाये जाते हैं। विजावर के राज-कवि 'विहारी', सीतामऊ-नरेश, कालावाड़-नरेश, रीवाँ के रामाधीन आदि की भाषा में इसके सदाहरण अधिक मिलते हैं।

स्वतन्त्र किवि— इनमें दो मुख्य दल हैं। एक दल तो 'रत्नाकर' रसाल', डाक्टर त्रिपाठी, श्रीघरपाठक श्रादि नकीन-शिक्त न्याट सुकवियों का है, जिसकी भाषा साहित्यिक सौष्टव-समन्वित श्रोर समुस्कृष्ट रहती हैं। दूसरा दल उन मुकवियों का है जो नविश्वान्दीन्दीन्दित न होकर प्राचीन पंडिताऊ पद्धित से पढ़े श्रोर कड़े हुए हैं। इसिलए इस दल के किवियों की भाषा बहुत कुछ प्राचीन-शैली के ही साँचे में ढली सी रहती हैं। इस दोनों दलों के बीच में एक किव-दल ऐसा भी है जिसमें दोनि दलों की विशेषताएँ श्रांशिक रूप में मिलती हैं।

वजभाषा-त्तेत्र में किसी श्रच्छे व्याकरण के न होने से प्रायः क्रियाश्रों श्रीर कारकों के रूपों श्रीर प्रयोगों में बहुत-कुछ गड़बड़ी मिलती है। क्रियाश्रों में श्रानिश्चित बहुरूपता विशेष रूप से देखी जाता है। उदाह-खार्थ 'देना' क्रिया के सामान्यभूत काल में दीन्ह्यों, दीन्हों, द्यों, दीनों, दिया श्रादि रूप स्वतन्त्रता से चल रहे हैं। ऐसी स्वच्छन्दता श्रीर श्रानिश्चित बहुरूपता 'रत्नाकर' श्रादि सुकवियों की माषाश्रों में नहीं मिलती। इसी प्रकार कारकों के प्रयोगों में भी बड़ी श्रव्यवस्था सी फैली हुई है। कर्चा का 'ने' चिह्न, जिसका प्रयोग प्रायः शुद्ध साहित्यक-त्रजभापा में कदापि नहीं होता श्रव प्रायः स्वच्छन्दता से प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार कर्म के 'कों', तृतीया के 'सों', चतुर्थ के 'कों' षष्टी के 'कों' श्रोर श्रादिक्त करण के 'में' के स्थानों पर कित्र लोग खड़ी बोली के प्रचलित रूप इच्छानुसार प्रयुक्त करते हैं।

व्याकरण व्यवस्था के लिए 'रत्नाकर' जैसे सुकवियों का कार्य वस्तुतः सराइनीय है। इसी के साथ ही संस्कृत श्रीर फारसी श्रादि के शब्दों को वजभाषा-पद्धति के श्रनुसार देशज रूप न देकर उनके तत्सम या मूल इपों में ही ह्यांक्र करने की श्राभिक्षचि प्रायः कवियों में देखी जाती है इसी प्रकार कारकों की विभक्तियों को शब्दों के साथ श्रौर शब्दों से प्रथक रखने की भिन्न-भिन्न शैलियाँ भी श्रबंतक उसी प्रकार श्रमिश्चत रूप से चल रही हैं।

निष्कर्ष यह है कि भाषा के परिष्कार, स्थैर्य और नियन्त्रण की श्रोर श्रद्याविष यथेष्ट रूप में कार्य नहीं हो सका। इसमें सन्देह नहीं कि 'रत्नाकर' श्रौर उनके साथ के कवियों ने इसके लिए स्तुत्य कार्य किया है; इसके लिए श्रावश्यकता श्रव केवल कवियों के संगठित होकर मतेक्यस्थिरता श्रीर सहकारिता की ही है।

सम्पादन के सम्बन्ध में — यद्यि श्राधुनिक त्र जभाषा कियों के एक सवा गपूर्ण सुन्दर-संग्रह के उनस्थित करने का विचार हमारे मन में बहुत पहले से ही था, किन्तु वह कार्य अने क कारणों से श्रव तक पूरा न हों सका — 'हाँ, यद्यि इसके लिए श्रावश्यक सामग्री श्रवश्यमेग एक शित हो चुकी है। कुछ वर्ष पूर्व हमारे सम्मुख एक दूसरा विचार इस हा में श्राया कि विश्व विद्यालयों के विद्यार्थियों को श्राधुनिक खड़ी बोली-काव्य से पिन्तित कराते हुए श्राधुनिक त्र जमाधा-काव्य का भी परिचय देना समीचीन है। श्रतः उस संग्रह के कार्य को स्थापित कर इस विचार से ही अथम यह संग्रह यहाँ उपास्थत किया जा रहा है। इसमें इसीलिए श्राधुनिक त्र जमाधा के केवल ऐसे ही चुने हुए किया रक्खे गये हैं, जिन के स्थान बहुत-कुछ साहित्य-चेत्र में निश्चत हो चुके है श्रीर जिन्हें प्रतिनिधियों के हम में लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मत-मेंद हो सकता है श्रीर उसका होना स्त्रामाविक ही है, किन्तु हमने यहाँ श्रपना एक विशेष दृष्टि-कोण रक्खा है।

दूसरा विचार इसमें यह रहा है कि जहाँ तक हो सके उन्हीं कवियों को यहाँ लिया जाय, जिनके काव्य-प्रनथ प्रायः साहित्य-संसार में आ चुके हैं, जो प्रिट्ड तथा सुपरिचित हैं। एक अच्छी संख्या इस समय वज-भाषा-कवियों की ऐसी भी है, बिनकी रचनाएँ कवि-सम्मेलन आदि के अवसरों पर तो सुनने को मिलती हैं; किन्तु पुस्तक-हप में वि अब तक

नहीं आ सकीं। ऐसी अवस्था में यह अधिक उपयुक्त नहीं जान पड़ता कि विश्व-विद्यालय विद्यार्थियों को ऐसे कवियों की, जिनका उन्हें किंचित्मात्र भी परिचय प्राप्त नहीं है, केवल थोड़ी-सी रचनाएँ देकर ही छोड़ दिया जाय। साथ ही विद्यार्थियों के समय और पाठ्य-क्रमादि का भी ध्यान रखते हुए यही उचित जान पड़ा कि उन्हें केवल कुछ सुप्रसिद्ध और सुपरिचित प्रतिनिधि किवयों की चुनी हुए रचनाएँ देकर ही आधु-निक वन-भाषा की प्रगति से परिचित कराया जाय।

इस संग्रह में यह भी श्यान देने की बात थी कि अधिकतः वे ही किव और उनकी वे ही रचनाएँ रक्खी जायँ, जिनकी भाषा यदि सर्वथा नहीं तो अधिकांश में विशुद्ध. संयत और उत्कृष्ट-साहित्यिक रूप की नियनित्रत त्रजभाषा हो। मिश्रित त्रजभाषा की रचनाएँ इसीलिए छोड़ दी गर्या हैं, यद्यपि उनमें से बहुत-सी बड़ी ही सुन्दर और उचकोटि की भी हैं।

रचनाश्चों के संकल्प में यहाँ विशेषतया निम्नांकित बातें पर श्चिक ध्यान रक्खा गया है:—

- (१) संकलित रचनाएँ सर्वथा ऐसी हों जो लड़कों श्रौर लड़कियें। क्रेंश्मान रूप में निस्संकोच पढ़ायी जा सर्कें। श्रतएव श्रिधिक श्रंगार-रस्र की रचनाएँ, यद्यपि वे बहुत-कुछ उचकोटि की भी हैं, यहाँ नहीं दी जा सकीं। फिर भी श्रंगार-रस्र को नितान्त तिलांजलि भी नहीं दी गयी है।
- (२) यथासाध्य सभी प्रमुख-रसों और रचना-शैलियों का भी यहाँ स्थान देने का प्रयास किया गया है। साथ ही जो रचनाएँ यहाँ लीं गर्या है उनमें यह विचार भी रक्खा गया है कि वे अपने रचयिता की यथा-सध्य सर्वोत्कृष्ट रचनाएँ ही रहें। इस प्रकार इसमें शृंगार, वीर, शान्त, करुण आदि सुप्रमुख रसें, काव्य के प्रमुख भेदों अर्थात् प्रवंध (कथा-काव्य (निवन्ध, मुक्तक, धार्मिक दार्शनिक आदि और कवित्त, सर्वया, दोहा (सत्सई) अमर-गीत, रोला आदि प्रमुख शैलियों के चुने हए नमूने रक्खे गये हैं।
  - (३) इस बात पर भी पूरा ध्यान दिया गया है कि ऐसी ही उत्कृष्ट

रचनाएँ यहाँ संकलित की जायँ जो बी ए॰ जैसी कलाश्रों के लिए उपयुक्त हों श्रीर उनमें कला काव्य-कौशल, भावोत्कर्ष, श्रर्थ-गौरव श्रीर विचार-गाम्भीर्यं भी यथेष्ट मात्रा में हों; साथ ही इन संकलित रचनाश्रों के श्रावार पर श्राधुनिक ब्रजभाषा-काव्य की मगति का यथाक्रम ऐतिहा-सिक-विकास भी देखा जा सके। इसके लिए कवियों के साहित्यक महत्व, मूल्य श्रीर स्थानादि का विशेष विचार न करके उनके समया-नुसार उन्हें यहाँ स्थान दिया गया है। उनके महत्व श्रीर मूल्य श्रादि निर्घारण का कार्य्य पाठकों पर ही छोड़ दिया गया है श्रीर यही समुप्य युक्त युक्तियुक्त भी प्रतीत होता है।

(४) प्रत्येक किन का सूच्म, सचित्र परिचय देकर उसके रचना-कौशल पर भी संज्ञिस रूप से प्रकाश डालते हुए उसकी कुछ चुनी हुई रचनाएँ संकलित की गयी हैं; तदनन्तर ऋषिक ऋष्ययनाकांज्ञियों के लिए उनके रचे हुए ग्रन्थों की तालिका भी ऋन्त में दे दी गयी है।

सम्पादन के करने में इस बात का भी ध्यान रक्खा गया है कि प्रत्येक किन की भाषा, लेखन-शेली और शब्दों के रूप आदि ज्यों के त्यों ही रहें उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन या रूपान्तर न किया जाये, जिससे भाषा तथा लेखन-शेली के निनिध रूपों तथा निकास का भी यथेष्ट परिचय प्राप्त हो सके—ठीक उसी प्रकार, जैसे भाव-धारा आदि का यथाकम निकास देखा जा सके।

त्राशा है पुस्तक अपने उद्देश की पूर्ति कर सकेगी श्रीर विद्यार्थियों के लिए उपयोगी ठहरेगी।

प्रयाग विश्वविद्यालय शरद्-पूर्णिमा संवत् १६६६

रामशंकर शुक्क

# विषय-सूची

| त्रथम सप्तक                               |                             |                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| १—वद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन'             |                             |                            |
|                                           | मंगला चरण                   | ₹                          |
|                                           | पावस-प्रमोद                 | X                          |
|                                           | वर्षा-विनोद, बमन्त-बहार     | િલ્                        |
|                                           | श्याम सौन्दर्य              | G                          |
|                                           | प्रेम-दशा, शरीर शोभा        | 5                          |
|                                           | पद                          | \$0                        |
|                                           | श्रो प्रेमवन जी के ग्रन्य   | 99                         |
| २—पंडित श्रीघर पाठ।                       | <b>5</b>                    | ₹ १                        |
|                                           | कश्मीर-सुषमा                | <b>₹</b> ३                 |
|                                           | पंडित श्रीघर पाठक के ग्रन्थ | १६                         |
| ३—पंडित श्रयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिस्रोव' |                             | হ'ড                        |
|                                           | स्तवन                       | <b>१</b> =                 |
|                                           | कवि-कथन                     | २०                         |
|                                           | शोक                         | २१                         |
|                                           | उत्साइ                      | <b>२</b> २                 |
|                                           | परिवारप्रेमिका              | २३                         |
|                                           | जाति-प्रोमका                | સ્૪                        |
|                                           | देश-प्रेमिका                | ર્ધ્                       |
|                                           | धर्म-प्रेमिका               | २६                         |
| •                                         | रहस्यवादाष्टक               | २७                         |
|                                           | श्री 'इरिग्रीघ' जी के सन्थ  | ₹•                         |
| ४श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर <sup>र</sup>    |                             |                            |
| •                                         | गंगावतरण                    | ₹ <i>₹</i><br>3 <u>.</u> ₹ |

|                          | ( ? )                          |               |
|--------------------------|--------------------------------|---------------|
|                          | मीब्म-प्रातिश्वा               | ΥŖ            |
|                          | व्र <b>ज-स्मृति</b>            | ४६            |
|                          | उद्भव-कथन                      | JY.           |
|                          | कृष्णोत्तर                     | 4.0           |
|                          | श्री 'रत्नाकर' जी के ग्रन्थ    | ৸१            |
| ५—लाला भगवानदीन 'दीन'    |                                |               |
|                          | मेघ-स्वागत                     | 发气            |
|                          | राम गिर्याश्रम                 | 44            |
|                          | कोकिल-कुष्ण चीवन-संग्राम       | پرت           |
|                          | ताबमहल लाला भगवानदीन के प्रन्य | 3,8           |
| ६—राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' |                                | 80            |
|                          | सरस्वती बन्दना                 | <b>ब्</b> १   |
|                          | वसन्त ऋतु, ग्रीष्म-ऋतु         | ६३            |
|                          | वर्षा-ऋतु 💆                    | ६४            |
| r                        | सौन्दर्य-शृंगार                | 38            |
|                          | ब्रह्म-विज्ञा <b>न</b>         | ७१            |
|                          | श्री 'पूर्णं' जी के ग्रन्थ     | 19€           |
| ७—पंडित सत्यनारायण       | 7.                             | 80            |
|                          | मातृ-भू-बन्दना                 | <b>હત્ર</b>   |
|                          | उपानम्म, वधन्त-स्वागत          |               |
|                          | पावस-प्रमोद                    | <b>&lt;</b> ₹ |
|                          | भ्रमर-दृत                      | <b>∠</b> 4    |
|                          | श्री 'कविरका' जी के अन्य       | \$3           |
| द्वितीय सप्तक            |                                |               |
| १श्री बियोगी हरि         |                                | \$3           |
| 2 on ranking 612         | सत्य-वीर                       | १२            |
|                          | युद्ध-बीर, वीर-नेत्र           | 83,           |
|                          | खङ                             | EA            |

## ( ३ )

|                                         | भीष्म-प्रतिज्ञा                                 | १३                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
|                                         | युद-दर्शन, श्रभिमन्यु, महाराणाप्रताप            | 33 1                   |
|                                         | ं छुत्रपति <b>शिवाजी</b>                        | હહ                     |
|                                         | महाराज छत्रसाल                                  | €=                     |
|                                         | दुर्गावती, लद्मीबाई, विविध                      | 33                     |
|                                         | श्री वियोगीहरि के ग्रन्थ                        | १०२                    |
| २—मिश्र-बन्धु                           | 7                                               | १०३                    |
| •                                       | <sup>र</sup> जीवात्मा श्र् <u>रौ</u> र परमात्मा | १०५                    |
|                                         | सुन्दरता-वर्गान                                 | १०७                    |
|                                         | वीर नायक-वर्णन, सेना-वर्णन                      | १०८                    |
|                                         | युद्ध के दाँव-पेच                               | ११२                    |
| •                                       | मिश्र बन्धुन्त्रों के ग्रन्थ                    | ११४                    |
| ३— डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी            |                                                 | ११५                    |
|                                         |                                                 |                        |
|                                         | मुक्तक-माला<br>भी त्रिपाठी जी के ग्रन्थ         | ११६                    |
| 2 22 22 22 22                           | A 5                                             | १२३                    |
| ु४−श्रा दुतारेज्ञाल भागव, निवेदन        |                                                 | १२४                    |
|                                         | दोहावली-सार                                     | १२५                    |
|                                         |                                                 | १२८                    |
| ४ डाक्टर रामशंकर शुक्त 'रसाल'           |                                                 |                        |
|                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | १२६<br>१३०             |
| <i>3</i>                                |                                                 | १३६                    |
| ६—श्री हरद्यालुसिंह, समुद्र-मन्थन       |                                                 |                        |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ^                                               | १३७                    |
|                                         | 2 ~ ~ ~                                         | १४२                    |
| ۰ <u>۵</u>                              | भाररदेपाछ। तह के अन्य                           | १४६                    |
| <b>७</b> —पंडित रामचन्द्र शुक्त         | स्य, त्राभमन्यु-प्रयाण                          | १५०                    |
|                                         | श्रभिमन्यु-चारथी से                             | १५२                    |
|                                         | रणागन में श्रीभमन्यू                            | 688                    |
|                                         |                                                 | १६२                    |
| परिचय                                   |                                                 |                        |
| काञ्य-प्रन्थों की तालिका                |                                                 | <b>\$€</b> ₹.<br>\$€\$ |

# ऋधिनिक व्रजभाषा-काव्य

#### श्री वद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन'

'प्रेमघन' जी भारतेन्दुः मंडल के जगमगाते हुए नच्चत्रों में से थे।

श्रापका जन्म भाद्रपद-कृष्ण ६, संवत् १६१२ वि० में श्रीर निधन फाल्गुन-गुक्क १४, संवत् १६७६ में हुश्रा। श्रापने श्रपने जीवन का श्रिधकांश समय मिजीपुर में व्यतीत किया।

श्रापका जीवन तो सात्विक था किन्तु श्रापके रहन-सहन का ढंग भारतीय रईसों के रंग में गँगा था। जीवन के प्रारम्भ में ही श्राप पर भारतेन्द्रुजी का ऐसा गहरा प्रभाव पड़ चुका था



कि अन्त समय तक वह वेला ही बना रहा । उपाध्याय जी सामाजिक अगेर राजनीतिक परिस्थितियों की ओर जन्म भर तक जागरूक बने रहे, इस जागरूकता का प्रभाव इनकी रचनाओं में स्पष्ट दीखता है।

इनकी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ भारतेन्दु जी के त्र्यादशों से ही त्रानु-प्राणित थीं। उन्हीं की देखादेखी 'प्रेमघन' जी ने ''त्र्यानन्दकादिम्बनी'' नामक एक मासिक पत्रिका तथाः 'नागरी-नीरद' नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला । इनके ही माध्यम से इन्होंने ऋपने सामाजिक, साहित्यिक ऋौर राजनीतिक सिद्धान्तों के प्रचार का प्रयत्न किया ।

हिन्दी के अतिरिक्त ये उर्दू में भी कविता करते थे। इसमें इन्होंने अपना उपनाम 'श्रव्र' रक्खा था। इनकी हिन्दी गय शैली अलंकृत है, जिसमें कहीं कहीं शब्दाडम्बर के कारण भाषा में स्वाभाविकता का अभाव अथच कृत्रिमता का समावेश हो जाता है। नाटकों में इनकी भाषा प्रायः उर्दू-मिश्रित हिन्दी है। यही बात इनकी पत्रकार शैली के विषय में भी कही जा सकती है।

त्रजभाषा पर 'प्रेमधन' जी का अनन्य प्रेम था, इसलिए खड़ी बोली के काव्य का आन्दोलन इन्हें विशेष प्रभावित न कर सका। 'आनन्द अक्सोद्य' के अतिरिक्त आप ने खड़ी बोली में कोई अन्य रचना नहीं की। ये नवीन परिस्थितियों के संघर्ष में जीवन-यापन करते हुए उन पर गम्भीर-चिन्तवन करने वाले किव थे! भारत की दीन-हीन दशा पर अपने हतर समकालीनों की भाँति इन्होंने भी आँस, बहाये हैं। भारतीयों के उत्कर्ष पर इसी प्रकार ये प्रसन्न भी हुए हैं। इनकी किवताएँ प्रायः ऐसे अभिन्धामिक विषयों पर होती थीं, जो तत्कालीन समाज की बदलती हुई प्रवृत्तियों के प्रति किव की सहानुभृति सुचित करती हैं।

'प्रेमघन' जी नागरी-प्रचार श्रीर राष्ट्रीय महासभा के पक्के समयक थे।

#### मंगलाचेरण

वारों अंग-अंग-छिब ऊपर अनंग कोटि,
अलकन चारु, काली अवली मिलिन्द की,
वारों लाख चन्द वा अमन्द मुख-सुखमा पे,
वारों चाल पे मराल गित हूँ गयन्द की;
वारों 'प्रेमघन' तन-धन-गृह-काज-साज,
सरल समाज, लाज गुरु-जन-बृन्द की,
वारों कहा और, निहं जानो बीर! वापे अब,
मेरे मन बसी बाँकी मूरित गोविन्द की है

टेड़ो मोर-मुकुट, कलंगी सिर टेड़ी राजै, कुटिल अलक मानौ अवली मिलन्द की, लीन्हें कर लकुट कुटिल, करें टेड़ी बातें, चलै चाल टेड़ी मद-माते से गयन्द की; 'प्रेमघन' भोंह बंक, तकिन तिरीछी जाकी, मन्द करि डारें सबै उपमा कबिन्द की, टेड़ो सब जगत जनात जब हीं सो आिन, मेरे मन बसी बाँकी मूरित गोबिन्द की।

नव नील नीरद्-निकाई तन जाकी, जापे, कोटि काम श्रभिराम निद्रत वारे हैं, 'श्रेमघन' बरसत रस नागरीन-मन, सनकादि-संकर हू जाको ध्यान धारे हैं; जाक तेज-श्रंस दमकति दुति सूर-ससि, श्रूमत गगन में श्रसंख्य प्रह-तारे हैं, देवकी के बारे, जसुमित-प्रान-प्यारे, सिर मोर-पुच्छवारे वे हमारे रखवारे हैं। काली अलकावली पे मीर-पंख-छवि लखि, विलखि कराहें ये कलाप मुखान के, पीत-परिधान-दुति दाव्यो दामिनी दुराय, लखि मोतीमाल, दल भाजे बगुलान के; 'प्रेमघन' घनस्याम श्राति अभिराम सोभा, रावरी निहारि लाजे घन असमान के, गरजिन-मिस करें दीनता-अरज, ढारें, असुवान-व्याज वारि-बिन्दु वरसान के।

## पावस-प्रमोद

रट दादुर, चातक-मोरन-सोर, सुनैं सजनी ! हियरे हहाँ, जुरि जीगन-जोति-जमात ऋरी, विरहागिन की चिनगीन करें; 'घन प्रेम' प्रिया नहिं ऋाये चलों, मजि भीतरें काली घटा घहरें, इंखि मैन-बहादुर, बादर के, कर सों चपला-ऋसि छूटो परें।

खिलि मालती-बेलि प्रफुल्ल कदम्बन पें लपटी लहरान लगी, सनके पुरवाई सुगन्धि-सनी, बक-त्र्योलि त्र्यकास उड़ान लगी; पिक, चातक, दादुर; मोरन की, कल बोल महान सुहान लगी, 'घन प्रेम' पसारत सी मन में, घन-घोर-घटा घहरान लगी।

उड़ें बक-श्रोंित श्रनेकन व्योम, बिराजत सैन समान महान, भरे 'घन प्रम' रटें किन चातक, क्रूकि मयूर करें जुस गान; छने छन हीं छन-जोन्ह छुटै, छिति-छोर निसान-छटा छहरान, बलाहक पै जनु श्रावत श्राज, है पावस भूपति बैठि बिमान। चंचला चोखी कृपान बनी, अवली 'बगुलान की सैन रही जुर; सारँग सारँग है सुर-नायक, जय-धुनि दादुर-मोरन को सुर; वे 'घन प्रेम' पगी बिरहीन पै ब्याज लिये बरसा अति आतुर, आवत, धावत बीरता धारि, भरे बदरा ये अनंग-बहादुर।

जेवर जराऊ जोति-जीगन जनात किल,

किंकिनी लों कूकिन मयूरन की डार-डार,
सारी स्यामताई पे किनारी चंचला की लिख,

प्रेमी चातकन-गन दीनो मन वार-वार;
पुरवाई पवन प्रभाय छहराय छिब,

देखो तो दिखात श्रीर दुरत चन्द बार-बार,
बदन विलोकिन कों रजनी-रमिन बस,

'प्रेमघन' घूँघटें रही है जनु टार-टार।

लहलही होय हरियारी हरि-यारी तैसें,
तीनों ताप ताप को सँताप करस्यो करें,
नाचे मन-मारे मोर मुदित समान जासों,
विपय-विकार को जवासो करस्यो करें;
'प्रेम-घन' प्रेम सों हमारे हिय-अम्बर मैं,
राधा-दामिनी के संग सोमा सरस्यो करें,
'यसस्याम सम घनस्याम निसि-बासर हूं,
करुना-कृपा के वारि-बुन्द बरस्यो करें।

#### वर्षा-विनोद

भाई पुरवाई की चलनि, चहँकार चारु,
चातक-चमू की निसि-दौस चारौ पहरन,
अम्बर उड़त बगुलान की अविल, कुंज,
नाचि-नाचि मुद्ति मयूर लागे लहरन;
किलत कदम्बन सों लपटी लवंग-लता,
छिति छन-छन छन-छिन-छिन छहरन,
'प्रेमघन' मन उपजाय, सरसाय हिय,
घेरि घन सघन घनेरे लागे घहरन
अतसी-कुसुम सम सोभा मैं लसत विज्जु,
लता के बसत पट पीत अभिराम है.
अवली भली है बगुलान की विराज रही,
गर मैं मनोहर के मोतिन को दाम है;

गर मैं मनोहर के मोतिन को दाम है; 'प्रेमघन' मधुर-मधुर धुनि गरजनि, बाजत के बाँसुरी रसीली सुधा-धाम है, रंचक निहारे चित चोरे लेत श्राली मेरी! यह घनस्याम है कि वह घनस्याम है।

#### वसन्त-वहार

जाके बल सरल कँपायो जग-जन सोई, पाय के वियोग-विथा सिसिर समन्त्र की, हाहाकार सोर चहुँ त्रोर सों करत घोर, लीने घूरि त्रावत, उड़ावत दिगन्त की; 'श्रेमघन' अवलोकिये तौ वनं-वागन में, कुंज-तरु पुंज छीनि छिब छिबिवन्त की, तोरत पवन, भक्तभोरत लतान आज, डोलै बायरी सी बनी बैहर बसन्त की।

रसाल की मंजुल मंजरी पै,
 किलकारत कोकिल श्री कल कीर,
परसारत सो 'घन प्रेम' रसै,
 सुभ सीतल मन्द-सुगन्ध-समीर;
बस्यो बन-बागन बीच बसन्त,
 रही छित्र छाय वियोकियो बीर,
विकास प्रसूनन-पुंज तें कुंज,
 गलीन-गलीन श्रालीन की भीर।

मदमाते भिरे भँवरे भँवरीन, प्रस्न मरन्द चुचातन सों, किलकारत कोइलें मंजु रसालन-मंजरी सोर सुहात न सों; 'घन प्रेम'-भरी तरु तें लपटी, लितका लिंद नृतन पातन सों, मन बौरें न कैसे सुगन्ध-सने, इन बौरे बसन्त की बातन सों।

## श्याम-सोन्दर्य

लखत लजात जलजात लोयनिन जासु, होत दुति मन्द मुख-चन्दिहं निहारी है, रित मैं रती हूँ रित जाकी ना विरंचि रची, सची-मेनका मैं ऐसी सुन्दरी सुधारी है; नागरी सकल गुन-श्रागरी सुजाकी छवि, लखि उरबसी उर बसी सोच भारी है, बेगि बरसाय रस-प्रोम 'प्रोमघन' श्राप, तोपें बनवारी वारी वरसानेवारी है।

#### प्रेम-दशा

मोर के मुकुट की लटक अटक्यों के आह, अलकावली के जाल जाय उरभाय गो, अरिवन्द आनन बस्यों पे चोखे चखनि-चितौन-भय आय वन-बक्ती समाय गो;

'प्रेमघन' मुसक्यानि-माधुरी पग्यो धों बलि, पाय तौ बताय वाकी कौन छवि छाय गो, हेरी हरिनी के दृगवारी हरि नीके हेरि, हेरत हीं हेरत सु मो मन हिराय गो।

### शरीर-शोभा

कुन्दन सी दमके चुित देह, सुनीलम सी अलकावित जोहें, लाल के लाल भरे अधरामृत, दन्त सुहीरन सों सिन सोहें, रन्त-मई रमनी लिख के, 'घनप्रेम' न जो प्रकटें अस को हैं, बाल प्रवालन सी अँगुरी, तिन मैं नख मोतिन से मन मोहें। अनुराग-पराग भरे मकैरन्द लों,
लाज लहे छवि छाजत हैं.
पलकें-दल में जनु पूतरी मत्त,
मिलन्द परे सम साजत हैं;
'घन प्रेम' रसे बरसे सुचि सील,
सुगन्ध मनोहर भ्राजत हैं,
सर सुन्दरता, मुख माधुरी बारि,
खिले हम कंज विराजत हैं।

वादहिं बढ़ात्रों बकवादिं छुटे ना प्रीति,
चन्द त्रों चकोर की त्रों सुमन-मिलन्द की,
लागी मोहिं चाह की गुड़ैल कुछ ऐसी भगी,
भभिर के जासों लाज गुरु-जन वृन्द की;
'प्रेमचन' प्रेम-मिद्रा की मतवारी होय,
खोय बुधि चेरी भई में मनोज रिन्द की,
भूल्यों उभे लोक-सोक बीर ! जब ही सों त्रानि,
मेरे मन बसी बाँकी मूरित गुबिन्द की ।

जाकी त्राप सुधि-बुधि विकल बनाय देत,
कुंजनि की कोऊ पितया जो कहूँ खरकी,
रोम उलहत, मन बूड़े बिथा-बारिद मैं,
'प्रेमघन'-बरिस बहावे उर-धर की,
जकरी हों लाज की जजिरन सों, ऐंचे लेय,
मानो मीन वारी वंसी घीमर के कर की.
धरकी हमारी फेरि छितिया कहूँ घों बीर!
बाजी हाय! वंशी फेरि वाही बाजीगर की।

#### पद

#### ऊधों कहा कही उन कैसे ?

हा ! हा ! फेरि समुिक समुक्तावों रहे जहाँ जित जैसे, जेहि बिधि जो जाके हित भाख्यों उतनो ही बस वैसे; बरसावत बतियन कों रस ज्यों वे, बरसावहु तैसे ? भरी प्रेम घनस्याम 'प्रेमघन' रटत राधिका ऐसे।

#### उधौ वात कहो कछु नीकी!

सुन्दर स्थाम मदन-मन मोहन माधव प्यारे पी की, सानि सानि जनि ज्ञान मिलावहु, भाखी उनके जी की; हम प्रेमिन तजि प्रेम-नेम नहिं भावतिं वतियाँ फीकी, बरसावौ रस-प्रेम 'प्रेमघन' श्रौर लगै सब फीकी।

#### देखहु दिपति दीप दीवारी!

कातिक कृष्ण छुहू निसि मैं यह लागत कैसी प्यारी ! खेलत जुवा जुवन-जन जुवितन सँग सब सुरित विसारी, श्रंबर श्रमल, बिमल थल-तल जिंग जगमग जोति उजारी । स्वच्छ सदन साजे, सिज्जत हैं सोहत नर श्रम्भ नारी, मिलि मित्रन सब घूमत इत उत छाई द्यूत-खुमारी; छाई छिंब बीथी-बजार मैं भई भीर बहु भारी, मोल खिलौना मोदक लैं के देतं बाल किलकारी; श्री बदरी नारायन जाचक-जन जाँचत त्योहारी।

( प्रेमचन सर्वस्व से )

### श्री बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' के ग्रन्थ

काव्य-मन्थ—ग्र—पद्य-काव्य—स्फुट रचनाएँ ब—संगीत-काव्य—'संगीत-सुधा'

नाटक-भारत सौभाग्य, प्रयाग-रामागमन, परांगना रहस्य महा-नाटक, वृद्ध-विलाप (प्रहसन)

गद्य-काटय—स्वभाव बिन्दु-सौन्दर्य, विधवा-विपत्ति, वर्षा, कलम की कारीगरी

काच्य-संप्रह—'प्रेमवन-सवस्व'

# श्री पंडित श्रीधर पाठक

त्रागरे के जींधरी गाँव के एक सारस्वत ब्राह्मण-कुल में पंडित श्रीधर पाठक का जन्म संवत् १६१६ वि॰ में हुआ था। संस्कृत और ब्रॉगरेजी

की शिद्धा प्राप्त करने के बाद श्राप सरकारी दफ़्तर में नौकर हो गये श्रोर श्रपनी योग्यता तथा कार्य-द्यमता से सेकेटेरियेट के एक विभाग में सुगरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त हुए। पेंशन लेकर श्राप प्रयाग में ही रहने लगे थे श्रीर यहीं संवत्, १६८५ वि० में श्राप का स्वर्गवास हुश्रा। श्राप हिन्टी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति भी निर्वाचित हुए थे।



त्रापने ब्रजभाषा त्रीर खड़ी बोली दोनों में कविताएँ लिखीं। खड़ी-बोली के ये त्राच्छे कवि कहे जा सकते हैं। 'एकान्तवासी योगी' (त्रानुवाद) 'जगत-सचाई सार' ग्रीर आठ ब्रठ काठ—3 'स्वर्गीय-वीणा' में इन्होंने हिन्दी के लिए बिल्कुल नये ढंग से हृद्य की स्वाभाविक और स्वच्छन्द पद्धति पर चलने वाली कविता का नमृना सामने रक्खा है। फिर बाद में आपने गोल्डिस्मिथ के 'ट्रैवलर' नामक काव्य का भी अनुवाद खड़ी बोली पद्य में 'श्रान्त पथिक' के नाम से किया।

लेकिन खड़ी बोली से कहीं ऋधिक सरल रचना पाठक जी वजभाषा में करते थे। गोल्डिस्मिथ के दूसरे काव्य-ग्रन्थ 'डेजरेंडिविलेज' का ऋनु वाद 'ऊजड़-गाँव' के नाम से ऋषिन वजभाषा में ही किया। ऐसा ज्ञात होता है कि पाठकजी की चित्त-बृत्ति वजभाषा के काव्य में ऋषिक रमती थी ऋषेर वजभाषा को ही वे सत्काव्योचित मानते थे।

त्रापको सरकारी काम से शिमला और नैनीताल में रहने तथा वहाँ के नैसर्गिक दश्यों के देखने के अनेक अवसर प्राप्त हुए थे और इसी लिए आपका कवि-हृदय प्रकृति-सौन्दर्य का इतना प्रेमी हो गया था।

पाठक जी प्रकृति के सुखमय रूपों के वर्णन में बड़े पटु थे। इनका 'कश्मीर-सुषमा' नामक काव्य इसका-उदाहरण है। इनके समकालीनों में प्रकृति-वर्णन में कोई किव इनसे आगे न था।

पाठकजी स्वतन्त्र विचार के काव्य-प्रगोता थे। स्रतः नये-नये छुन्द, पदः विन्यास स्रोर वाक्य-विन्यास के प्रयोग हमें इनकी रचनास्रों में बराबर मिलते हैं। कहीं-कहीं इनकी कवितास्रों में रहस्यपूर्ण संकेत भी मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए 'स्वर्गीय-वीणा' स्रवलोकनीय है।

पाठकजी त्रात्यन्त सरसः हृदयी किव होने के साथ ही साथ समाज-सुघारक श्रीर स्वदेशानुरागी भी थे। शिज्ञा-प्रचार श्रीर विधवाश्रों की दशा जैसे विषयों पर भी इन्होंने लेखनी परिचालित की है।

# काश्मीर-सुषमा

प्रकृति यहाँ एकान्त वेठि निज रूप सँवारति, पल-पल पलटित भेस, छनिक छिब छिन-छिन धारित; विमल-श्रम्बु सर-मुकुरन् मह मुख-बिम्ब निहारति, श्रपनी. छवि पै मोहि श्राप ही तन-मन वारति; सजति सजावति, सरसति, हरसति, दरसति प्यारी, सराहति भाग पाय सुठि चित्तरसारी, बिहरति बिबिध-बिलास-भरी जोबन के मद्-सनि, ललकति, किलकित, पुलकति, निरखति, थिरकति, वनि-वनिः मधुर मंजु छिब-पुंज छटा छिरकति बन-कुंजन, चितवति, रिभवति, लसति, हँसति, मुसिक्याति, हरित मनः, सुरूप-सिंगार रूप घरि-घरि बहु भाँतिन, सर, सरिता, गिरि, सिखर, गगन, गह्बर, तरुवर, तनः, पूरन करिवे काज कामना अपने मन किंकरता करि रह्यो प्रकृति-पंकज-चरनन चहुँ दिसि हिम-गिरि सिखर, हरितमनि मौलि-श्रवलि मनु स्रवत सरित-सित धार, द्रवत सोइ चन्द्रहार जनु; फल-फ़्लन छिब-छटा छई जो बन-उपबन उदित , भई मनु श्रवनि-उदर सों, निधि रतनन की; नुहिन-सिखर, सरिता, सर, विषिनन की मिलि सो छवि, छई मंडलाकार, रही चारिहुँ दिसि यों फबि—

्मानहु मनिमय मोर्लि-माल श्राकृति श्रलवेली. बाँघी विधि श्रनमोल गोल भारत-सिर सेर्ली। श्राध चन्द्र सम तिखासैनि कहुँ यों छवि छाई. मानहुँ चन्दन-घोरि, गै।रि-गुष्ठ, खोरि लगाई।

पुनि तिन स्रोनिन वाच चितस्ता रेख जु राजति, वैष्णाव श्रा' श्रारु शिव-त्रिग्रुल को श्राभा भ्राजति; हिम-स्रोनिन सो घिर्यो श्राद्धि-संडल यह रूरों; सोहत द्रोनाकार सृष्टि-सुब्रमा-सुख्न पूरों;

बहु विधि दृश्य अदृश्य कला-कोशन सों छाया. रत्तन-निधि नैप्तर्ग मनहु विधि दुर्ग बनाया; अथवा विमल क्टोरि विस्त्र का निखित निकाई। गुप्त राखिबे काज सुदृढ़ सन्दृक बनाई।

के यह जादूभरो विस्व वाजागर थेला खेलत में खुलि परा, सैल के सिर पे फैर्ना? पुरुष-प्रकृति को किथों जबै जीवन-रम आयो. प्रेम-केलि, रस-रेलि करन रँग-महल-सजायो?

खिली प्रकृति-पटरानी के महलान फुनवारी. खुली धरी के भरी तामु सिंगार-पटारी? के यह विकसित ब्रह्म-बाटिका की कांउ क्यारी, जोगि-राज ने यहाँ जोग-बल ऐंचि उतारी?

है सामग्री-सहित भैरवी चक्र मकारी
परिकल्पित करि घरी सक्ति - पूजन की आरी?
किथौं चढ़ायौ धाताः ने भारत के मस्तक,
सया-मरालिनि-रच्यौ चारु कुसुमन की गुच्छक ?

काम-धेनु के रिव-हय की खुर-छाप सलौनी, के बसुधा पे सुधा-धार-ब्रह्म-द्रव-द्रौनी ? परम पुरुष की पटरानी माया की स्यन्दन, मंडप-छत्र उतारि धर्यौ, उतर्यौ के नन्दन ?

कै जब लै सिव चले द्त्त-तनया के श्रंगन. गिरि-शृङ्गन गिरि खिल्यों प्रिया के कर को कंगन? विष्णु-नाभि तें उग्यों सुन्यों जो कमल सहसद्त. के यह सोई सुभग स्वयम्भू को सुजन्म-थल?

प्रकृति-नटो को पटी-रहित प्रगट्यो नाटक-घर, के शिव-तन्त्र सटीक खुल्यो बिलसत टिखटी पर ? के त्रैलोक्य-विभूति-भ/रत अवध्तक-मंडल, के तप-पुंज-प्रसूत बिस्व-सोभा-श्री-मंडल ?

सुर-पुर त्रारु सुर-कानन की सुठि सुन्दरताई, त्रिभुवन मोहन-करनि कबिन बहु बरनि सुनाई—;

सो सब कानन सुनी, किन्तु नैनन नहिं देखी, जह-तँह पोथिन पढ़ी, पे सु परतच्छ न पेखी;

सो कवियन जो कही कलित सुर-लोक निकाई। याही को अवलोकि एक कल्पना बनाई—

सुर-पुर श्रक कश्मीर दोडन में को है सुन्दर, को • सोभा को भौन, रूप को कौन समुन्दर ? काको उपमा उचित दैन दोडन में काकी. याकों सुर-पुर की श्रथवा सुर-पुर को याकी ? याकों जपमा याही की मोहिं देत सुहावें या सम दूजों ठोर सृष्टि में दृष्टि न आवे; यही स्वर्ग, सुर-लोक, यही सुर-कानन सुन्दर, यहिं अमरन को आके, यहीं कहुँ वसत पुरन्दर!

सो श्रीधर-दृग-बसी श्रेम-श्रम्बुद रस-देनी, पुन्य-श्रवित, सुख-स्रवित, श्रव्णौकिक-सोभा-सेनी; पे सुज्ञथारथ महिमा नहिं मोहिं शक्ति बखानन, सहसा नहिं कहि सकहिं, रुकहिं, सहसन महसाननः

किनान कों कल्पना-कल्प-तरु काम-धेनु सी. मुनियन कों तप-धाम, ब्रह्म-श्रानन्द-ऐनु सी; रिसक्त कों रस-थान, प्रान, सरवस, जीवन-धन, प्रकृति प्रेमिनी कों सुकेलि-क्रोड़ा-कलोल-वन।

(काश्मीर मुपमा सं)

## पंडित श्रीवर पाठक के ग्रन्थ

कान्य-प्रनथ—काश्मीर-मुपमा, देहरादून, स्वर्गीय वीणा। कान्य-संग्रह—मनोविनोद, पद्य-संग्रह, जगत-सचाई-सार। अनुवाद—एकान्तवासी योगी, ऊजड़गाँव, श्रान्तपथिक, ऋतुसंहार।

# पंडित ऋयोध्यासिंह जी उपाध्याय "हरिश्रोध"

'हरिश्रीध' जी हमारे साहित्य के लब्ध-प्रतिष्ठ वयोबृद्ध महाकवि हैं। श्रापका जन्म वैशाख कृत्ण ३ सं० १६२२ को निजामाबाद (जिला श्राजमगढ़) में हुश्रा। लगभग श्राधी शताब्दी से श्राप हिन्दी की सची सेवा करते श्रा रहे हैं। काव्य-रचना का श्रभ्यास उपाध्यायजी ने श्रपने



निवास-स्थान निजामाबाद में सिक्ख सम्प्रदाय के महन्त बाबा सुमेरसिंह के यहाँ प्रायः नित्य जुड़ने वाले कवि-समाज में किया। उसी समय श्रापने दो नाटक 'रुक्मिणी-परिण्य" श्रीर 'प्रद्युम्न-विजय व्यायोग" तथा तीन उपन्यास "वेनिस का बाँका", ''ठेठ हिन्दी का टाठ" श्रीर "श्रध-खिला फ्ल" नाम से लिखे। इन उपन्यासों के द्वारा उपाध्याय जी ने यह दिखला दिया कि संस्कृत-गर्भित

श्रीर ठेट दोनों प्रकार की हिन्दी रोली पर इनका समान श्रिष्ठकार है। 'हरिग्रोध' जी का मुख्य कार्यत्तेत्र खड़ी बोली-काव्य में ही रहा है। श्रापने "प्रिय-प्रवास" महाकाव्य की रचना खड़ी-बोली में उस समय की जिस समृत्य उसमें कोई भी महाकाव्य न था। कहना न होगा कि उपा-श्याय जी के इस ग्रन्थ ने हिन्दी वालों को मार्ग प्रदर्शित किया श्रोर खड़ी बोली की कविता को एक कदम श्रीर श्रागे बढ़ा दिया।

खड़ी-बोली के चेत्र में प्रतिष्ठा-प्राप्ति के पूर्व उपाध्याय की व्रजमाणा में काव्य-रचना का ग्रन्छा ग्रम्यास कर चुके थ। इधर ग्रापने फिर उस ग्रोर ध्यान दिया है ग्रीर व्रजमाणा की रचनाग्रों का एक उत्कृष्ट प्रन्थ 'रक्ष-कलश' नाम से निकाला है। इसके विषय रस, नायिका भेद ग्रादि हैं। इसमें नायिकाग्रों के कुछ नये भेद भी बतलाये गये हैं जो किव की नवोद्भावना शिक्त के परिचायक हैं। इसी ग्रन्थ से यहाँ कुछ ग्रंश ग्रागे उद्धृत किये गये हैं।

'हरिश्रोध' जी संस्कृत-गर्भित शैली को श्रापनाने से पहले ही उदू छुन्दों तथा ठेठ हिन्दी में भो रचना कर चुके थे। इधर इनकी लेखनी से हमें 'बोल-चाल' 'चोखे-चौपदे' श्रोर 'चुमते चौपदे' जैसे ग्रन्थ मिले हैं, जिनके हर एक पद में कोई न कोई मुहावरा श्रवश्य है। इनकी भाषा साधारण बौलचाल की बामुहावरा खड़ी बोली है।

उपान्याय जी का सबसे नया सफल सत्काव्य ग्रन्थ 'वेदेही वनवाम' है। इसी के साथ ग्रापका दूसरा सराहनीय ग्रन्थ 'पारिजात' है। उपा ध्यायजी बहुमुखी प्रतिभा के विद्वान् हैं। साहित्य काव्य शास्त्रादि के पूर्ण पंडित ग्रोर प्रशस्त लेखक हैं। ग्रालोचक भी ग्राप उच्चकोटि के हैं। इस समय तो ग्राप ग्रप्रतिभ कवि ग्रोर पंडित हैं।

#### स्तवन

कंठित-कपालन की कालिमा कलित होति, श्रवलोके सुललित लालिमा पदन की, सुन्दर-सिँदृर, मंजु-गात सुख-बितरत, द्रत दुरित-पुंज दिव्यता रदन की; 'हरिश्रोध' सकल-श्रमंगल बिदलि देति, मंगल-कलित-कान्ति मंगल-सदन की. संकट-समृह-सिन्धु सिन्धुता-विलोपिनी है, वन्दनीय-सिन्धुरता सिन्धुर-वद्न की। तुरत तिरोहित अपार-उर-तम होत, परसे.. पग-नख-तारक-प्रसून-जोति रुचिर-विचार मंजु-साति बहु बिलसत, जन-अनुकूलता विधुल-वारि वरसे; 'हरिश्रोध' सब-रस-बितत बनत चित, द्यावान-मन के सनेह-साथ सरसे. सकल-त्रभाव, भाव, भूति, भव-भूति होति, भारती-विभूति भूतिमान-सुख दरसे। सुकवि-समूह-मंजु-साधना-विहीन जन, लोक-समाराधना को साज कैसे सजि है, विभू की विभूति ते बिभूतिमान वनि-बनि, भव-माथ क्र क्यों सुभावना को भिज है; 'हरिश्रोध' श्रसरस-उर क्यों सरस है है, कैसे श्रकचिरता श्रचाक-रुचि तजि है, मेरी-मति-बीन तो मधुर-ध्विन पैहै कहा, एरी बीनवारी जो न तेरी बीन बजि है।

### कवि-कथन

वचन-बिलास ते न जाको मन बिलसत
छहरत-छिब ते न जाको मित घरी है,
विविध-रसन ते न जाको चित्त सरसत,
रुचि की रुचिरता न जाहि रुचि-करी है:
हिरिक्रोध' भारती न भूलि हूँ लुभेहै ताहि,
जाके उर माँहिं भारतीयता न क्रारी है.
बैभव मैं जाके है अभाव मंजु-भावन को,
भावुकता नाँहिं जाकी भावना में भरी है।

भावुकता नाँहिं जाकी भावना में भरी है। कोकिल की काकली को मान कैसे कैहै काक, भील कैसे मंजु मुकताविल को पोहेगा. कैसे बर-बारिज बिलोकि मोद पैहै भेक, बादुर विभाकर-विभव कैसे जोहेगो? हिरिश्रोध' कैसे 'रस-कलस" रुचेगो ताहि' जाको उर रुचिर-रसन ते न सोहेगो, श्रीखिन में बसत कलंक-श्रंक ही जो श्रहे, कोऊ तो मयंक श्रवलोकि कैसे मोहेगो?

### शोकः

छन-छन छीजत न देखहिं समाज-तन, हेरहिं न विधवा छ दूक होत छितयान; जाति को पतन अवलोकिं न आकुल हैं, भूल न बिलोकिं कलंकी होत कुल-मान; 'हरिऔध' छिनत लखिं न सलोने लाल, लुटत निहारहिं न लोनी-लोनी ललनान, खोले कछ खुली पे कहाँ हैं ठीक-ठीक खुलीं अध्युली अजी हैं हमारी खुली अँखियान।

काहू की ठगौरी परे ठग ह्व गये हैं सिंग;
बन गये परम बिमुख मुख कौर-कौर,
जाति को है ठोकर पे ठोकर लगांत जाति,
काठ-सी कठोरता पुकारति है श्रौर-श्रौर;
'हरिश्रौध' करत कठिन ठकठेनी काल,
ठुकराई ठकुराइनें हैं ठाढ़ीं पौर-पौर,
है न वह ठाट, वह ठसक न, वह टेक,
ठिटके दिखात ठूँठे ठाकुर हैं ठौर-ठोंर

तावा के समान है तपत-उर तापवारो,
गरम हमारो लोहू सियरो भयो नहीं,
पीर लहि मुख पियरानो पीरवारन को,
बदन दिखात तबौँ पियरो भयो नहीं;
'हरिश्रोध' जोहि-जोहि निरजीव जीवन कौ,
जीवन-विहीन मीन जियरो भयो नहीं,
जाति द्रक-द्रक भई द्रकौ ना मिलत माँगे,
ट्रक-द्रक तऊ हायं! हियरो भयो नहीं।

नाविक जा नाविकता-नियम विसारि देहैं,
बिन बीर बीरता-बिरद जो न बरिहें,
नाव को सवार ही जो केहें-छेद नाव माँहिं,
सकल-बचाव के उपाव ते जो ऋरि हैं;
'हरिद्योध' बहि-बहि प्रबल बिरोध-बायु,
बार-बार पथ जो उबार को बिगरिहें;
केसे जाति उपकार-पात मँकधार परो
आपदा-अपार-पातावार पार करिहें।

मुनिन सरोज को दिनेस अथयो अकाल,
गुनिन-कुमुर-चन्द राहु-मुख परिगो,
'हरिओव' झानिन को चिन्तामिन चूर भयो,
मानिन-प्रदीप हूँ को तेज-सब हरिगो;
पारस हेराइ गयो हीन-जन-हाथन को,
भारती को प्यारो एकलोतो तात मरिगो,
सागर सुखानो आज सन्त जन-मीनन को,
दीनन को हाय ! देव-पादप उखरिगो।

#### उत्साह

जागि-जागि केहूँ जे न जागिह जगाए तिन्हें,
सूखी धमनीन में रुधिर-धार भरिहों,
सुविर सुधारि के समाजिह उधारि लेहें।,
परम-अधीनता निवारि 'धीर धरिहों।,
'हरिश्रोध' उबरि उबारि बरिहों बिभूति,
बीरता अबीरता अविन में बितरिहों।,
धोइ देहैं। कुजन-मयंक को कुत्रंक-पंक,
जाति-भाल अंक को कलंक सब हरिहों।

बास-हीन बिरस श्रसंयत सेनेह काहि वासवारे-सुमन-सुवास सों बसेहों में सकत-सुपास सुख-संचन कसोटिन पे , रंच न सकेहों चाव-कंचन कसेहों में ; 'हरिश्रोध' जाति-हित करि हारि हैं। न कवें , वेर-धूरि काहिं बारि-पात ह्वं नसेहों में ; विविध विरोध-बारि-निधि को सुधारि वारि वारिधर की-सी बारि-धारा वरसेहों में ।

पीछे जो हटेंगे तो पगन काँहि पंगु कैहों, कर जा कँपैंगे तो करन का कटैहों में , छिलि जैहै जो न जाति-उर के छतन तेतो, छल धाम छाती काँहिं छलनी बनेहें में , 'हरिद्योध" जो न कढ़ि पैहें चिनगारियाँ तो, लोचनता लोचनन केरि छीनि लैहों में ; भीति ते भुरेगा ता रहेगो भेजो भेजो नाहिं, काँपि है करेजा तो करेजो काढ़ि देहें में ।

# परिवार-प्रेमिका

सुधा-सने-बैन के विधान में अविधि है न,
सहज-सनेह की न साधना अधूरी है,
सब ते सरस रहि सरसित सौगुनी हैं,
भोरे-भोरे भावन ते भूरि भरी-पूर्ग हैं;
'हरिओध' सौति के सुहाग ते सुहागिनी है,
सास औ ससुर की सराहना ते रूरी है,
पति-पूत-प्यार-मान-सर की मरालिका है,
परिवार-पूत-प्रेम-पयद-मयूरी है।

बर-दार बनित, कुदारता निवारित है, श्रमुदारता हूँ मैं उदार दरसित है. पर-पित-पूत को स्व-पित-पूत सम जानि, पावन-प्रतीति पूत-पग परसित है; 'हरिश्रोध' पिरवार-हित नव-बीरुध पै, विहित-सनेह-बर बारि बरसित हैं, श्रमरसहूँ मैं रस-बात विसरित नाँहिं, रसमयी-बाल रोस हूँ मैं सरसित हैं।

बानी के समान हंस-बाहनी रहित बाल, नीर-छीर विमल-बिबेक बितरित हैं. सती के समान सत धारि, हैं मुखित होति, बामता मैं बामता ते राखित बिरित हैं: 'हरिद्यौध' रमा सम रमित मनोरम मैं, भाव अमनोरम ते लरित, भिरित हैं. पूत-प्रेम-पोत पे अपार पूतता ते बेठि, परिवार-प्यार-पार।वार मैं फिरित हैं।

# जाति-प्रेमिका

सरसी समाज-सुख-सरसिज-पुंज की है,
सुरुचि-सिलल की रुचिर सफरी सी है,
नाना-कुल-कालिमा-कलुख की किलन्दजा है,
कल-करत्त-मंजु मालिका लरी सी है;
'हरिश्रीध' बहु-भ्रम-भँवर-समूह भरी,
सकल-कुरीति-सिर सबल-तरी सी है;
जाति-हितपादप-जमात नव-जीवन है,
जाति-जन-जीवन सजीवन-जरी सी है।

भारतीय-भव-पूत-भावन-विभूति पाइ, भावमयी अपने अभावन हरति है; अवलोकि अवलोकनीय-बहु-बैभव को, काल-अनुकूल अनुकूलता करति है; 'हरिओध' भारत को भुव-सिरमौर जानि, भावना मैं विभु-सिरमौरता भरति है; धारि धुर, सुधरि, समाज को सुधारति है, धीर धरि जाति को उधारि उधरति है।

# देश-प्रेमिका

गोरिवत सतत अतीत गोरवन ते होति,
गुरुजन-गुरुता है कहती, कब्रूलती;
मुदित बनाति अवनी-तल में फैलि फैलि,
कीरित की किलत लता को देखि फूलती,
'हरिओंध' प्रकृति अलोकिकता अवलोकि,
प्रेम के हिडोरे पे हैं पुलकित भूलती;
भारत की भारती विभूति ते प्रभावित हैं,
भामिनि भली है भारतीयता न भूलती।

नयन में नयन-जिमोहन-सुमन छुबि,

मन में वसित मधु-माधव-मधुरिमा,
किव-कल-कंठिता है विलसित कानन में,

श्रानन •हैं श्रामित-महानन की महिमा;
'हरिश्रोध' थी में, धमनीन में बिराजित है,

बसुधा-धवल, कर, कीरित, धविसमा,
श्रंग-श्रंग में है अनुराग-राग श्रंगना के,

रोम-रोम में है रमी भारत की गरिमा।

पग ते गहित पग-पग पे पुनीत पथ

श्रमर-निकर-काल कर ते करित हैं:
गाइ-गाइ गुन-गन-पुगुन-निकेतन के,
मंजु-बर लिह बर-बिरद बरित हैं:
'हरिश्रोध' मानस में भूरि-कमनीय भाव,
भारत की बन्दनीय-भूति के भर्रात है,
सुनि-धुनि-धार को पर्गस उधर्रात वाल,
धरती की धूरि ले ले सिर पे धरित हैं।
कहाँ है मधुर-साम-गान मुखरित-भूमि,
बानी के बिलास की कहाँ है पूत-पुलिका:
कहाँ है सकल-रस सरस-सरोज-पुंज,
सुख-मूल-मानव - समाज मंजु - अलिका?

'हरिख्रोघ' भारत-विभव-बर-बायु-बल, बिकच बनै न कैसे बाला-उर कलिका; प्रेम-सुधा बिपुल-विमुग्ध बसुधा मैं भरि, कहाँ पे बजी है महा-मोहिनी मुरलिका?

# धर्म-प्रेमिका

भजनीय-प्रमु के भजन किये भाव-साथ,
यजनीय-जन के यजन काज तरसे.
लोक श्रवलोकि पर-लोक साधना मैं लगे,
बचे लोभ-मूल-लोक-लालमा-लहर से:
'हरिश्रोध' परम पुनीत श्रंगना है होति,
बार-बार नैनन ते प्रेम-बारि बरसे;
यरम-धुरीन सहज-धारना के धरे,
पग धूरि धरम-धुरन्धर की परसे।

लालसा रखित हैं लिलत-रुचि-लालन की,
लाक-हित-खेत को लुनाई ते लुनित हैं;
रुचिर-विचार-उपवन में बिचरि बाल,
चावन के सुमन-सुहावन चुनित हैं;
'हरिश्रोध' श्राठो जाम परम-श्रकाम रहि,
सुवनाभिराम-राम-गुनन गुनित हैं;
सुर-लीन मानस निकुंज माँहि प्रेम-रली,
सुरली-मनोहर की सुरली सुनित हैं।

भाल पे भलाई की बिभूति-भल बिलसित,
नीकी-नीति निवसित नयन-निकाई में,
रसना सरस है, रहित राम-रस चाखि
लमित विमलता है लोचन-लुनाई में,
'हरिश्रीध' गरिमा लिति-गित में है लसी,
गुरुता विराजित है गात की गोराई में,
लोक-हित कामना सकल-काम में हैं कसी,
कमनीयता है बसी कामिनी-कमाई में।

#### रहस्यनादाष्टक

छिति के निकेतन श्रक्यते-छिति-छोर माँहि,
काकी छित्र-पुंजता छग्नी छलकित है,
वन-उपयन की ललामता ललाम है है,
काकी चित्र लित-लुनाई ललकित है?
'हरिश्रीय' काको हेरि पाद्प हरे हैं होत,
कुसुमाली काको श्रवलोकि पुलकित है.
कीन वतरेहैं, बेलि माँहि काकी केलि होति,
कली-कली माँहि काकी कला किलकित है?

मन्द-मन्द सीतल सुगन्धित-समीर चिल, कत प्राणि-पुंज को पुलिक परसत है, भूरि-अनुराग-भरी ऊपा को कितत अंक, कत प्रति बार है सराग सरसत है? 'हरिऔध अन्त ना मिलत इन तन्तन को, कत है सुहावनो दिगन्त दरसत है, काकी सुधा-धार ते सुधाकर सरस बनि, सारी बसुधा पै न्यारी-सुधा बरसत है?

लहलहे काको लहे उलहे-बिटप होत, कासों हिले लितका ललाम है-हैं हिलती; काके गौरवन ते गौरवित है लसत गिरि, धन-रासि धरा काके बल सों उगिलती? 'हरिश्रौध' होतो लोक में न लोक-नायक तौ, कलिका कुसुम की बिलाकि काको खिलती, दमक दिखात काकी दमकित-दामिनी में, चाँदनी में, चन्दं में, चमक काकी मिलती?

एक तिन ही ते हैं अनन्तता विदित होति,
पथ-रज-कन हूँ कहत 'नेति' हारे हैं:
सत्ता की महत्ता पत्ता-पत्ता है बताये देत,
काल की इयता गुने लोमस बिचारे हैं;
'हरिओध' अनुभूति-रहित बिभूति आहै,
बिभव-पयोधि-चारि-बिन्दु लोक सारे हैं;
भव-तन मैं हैं भूरि-भूरि रवि-सोम भरे,
विभु रोम-रोम मैं करोरों ज्याम-तारे हैं।

देहिन को सुखित सनेहिन समान करि;
पंखे अति-मंजुल-पवन के हिलत हैं;
चन्द के मनोरम-करन ते अविन-काज,
चाँदनी के सुन्दर बिछावने सिलत हैं;
'हरिश्रोध' कौन कहै काके अनुकूल भये,
सीपिन मैं मोती मनभावने मिलत हैं;
कीच माँहि अमल-कमल बिकसित होत,
धूरि माँहि सुमन सुहावने खिलत हैं।

काल-अनुकूल कैसे कारज-सकल होत,

पिक कूके कैसे सारो ककुभ उमहतो;
विकसित कैसे होति कला कुसुमायुध की.
कैसे लहराति लता, पादप उलहतो;
'हरिश्रीध' हेतु-भूत सत्ता जो न कोऊ होति,

कुसुम-समूह कुसुमाकर क्यों लहतो;
वैहर क्यों डोलित बहन कै सरन्द-भार,

मलय-समीर मन्द-मन्द कैसे बहतो ?

फूल खिले देखे के बिलोके हरे-भरे तर,

भूलि निज-भाव ललचाई ललकें थकीं;
जो थल दिखातो लोक-लोचन छबीलो-लाल,

श्री रै छिवि देखि वाँ डमंग-छलकें छकीं;
'हरिश्रीध' उत भाव-हित मैं लुकत हरि,

इत सुख-मुख-जोहि जोग-जुगतें जकीं;
कित हैं लसे न, बिलसे न दग सोहैं कबीं,

श्रांखि मैं बसे हूँ ना बिलोकि श्रांखियाँ सकीं।

बसि घर-बार में विसारे घरवारिन को,
घरा-घरी बीच घेर-घारन के घेरे ते;
तम में उँजारो किये उर को उँजेरा लहि,
देखे जग-जीवन के जीवन को नेरे ते;
हरिश्रीध' कहें भेद खुलत श्रभेद को हैं,
सारे फेर फारन ते मानस को फेरे ते;
कानन के कानन की बातन को कान करि,
श्रांखिन की श्राँखिन को श्राँख माँहि हेरे ते।

#### श्री अयोध्यासिंह जी उपाध्याय के ग्रन्थ

काव्य-प्रनथः — प्रेमाम्बु-नीरिष, प्रेमाम्बु-प्रवाह, प्रेमाम्बु-प्रवास, प्रेम-प्रपंच, प्रेम पुष्पोपहार, काव्योपवन, ऋनुमुकुर, प्रिय प्रवास, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, कल्पलता, बोल चाल, पद्यपस्न, पर्वप्रकाश, पारिजात, वैदेही वन वास।

व्यजभाषा—रसकलस !
गद्य-प्रत्थ—ठेठ हिन्दी का ठाट, अविलिश फूल ।
अन्दित—वेनिस का बांका ।
संप्रह—सरस-संग्रह, कवीर वचनावली ।
इतिहास—हिन्दी भाषा आर साहित्य का विकास ।
नाटक—किमणी-परिणाम, प्रदासन-विजय व्यायोग ।

# श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर'

'रत्नाकर' जी का जन्म भाद्रपद शुक्क ६, सं० १६२३ वि॰ को काशी में हुआ। स्रापका वंश सुराल-काल से बराबर प्रतिष्ठित स्रीर सम्पन्न रहा

है। श्रापने बी॰ ए॰ यस करके फारसी के साथ एम॰ ए॰ की तैयारी की। कितपय कारणों से परीद्धा न दे सके श्रीर श्रावागड़ गज्य में श्राप सेकेटरी के पद पर नियुक्त हुए। वहाँ से फिर डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर के श्रादेशानुमार (जो श्रापके पिता के बड़े मित्र थे) श्रयोध्या नरेश के यहाँ पाइवेट सेकेटरी के पद पर काम करने लगे। उनके स्वर्गवास के पश्चा, उनकी



महारानी के भी प्राइवेट सेकेटरी रहे। त्राप फारसी त्रौर उर्दू में मी रचना करते थे।

विख्यात 'सरस्वती' पत्रिका के प्राथमिक सम्पादक-मंडल में श्राप भी ये । त्रजभाषा-काव्य के त्रेत्र में श्रापका बहुत ऊँचा स्थान है श्रोर क्रजभाषा के श्राप प्रकांड विशेषज्ञ श्रोर श्राधुनिक समय के त्राजभाषा-कवियों में श्रोष्ठ, तथा काव्य-कला मम्मंज्ञ माने गये हैं।

'गंगावतरण्' ग्रौर 'उद्धव-शतक' नामक ग्रापके दो परमा-प्रशस्त काव्य-प्रन्थ हैं। 'गंगावतरण्' पर ग्रापको ग्रयोध्या की महारानी ने एक सहस्र ग्रौर 'हिन्दुम्तानी एकेडेमी' ने ग्राई सहस्र से पुरस्कृत किया था। ग्राप हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के कलकत्ता-वाले ग्राधिवेशन के समापित रहे । नागरी प्राचारिणी सभा, हिन्दुस्तानी-एकेडेमी, रसिक मंडल ग्रादि कई संस्थाओं के ग्राप सम्मानित सदस्य ग्रोर संरक्षक भी रहे । ग्रापने कई प्राचीन ग्रन्थों का सुन्दर सम्पादन भी किया । 'बिहारी-सतसई' पर ग्रापकी 'बिहारी-रत्नाकर' नामक टीका श्रेष्ठ है । 'स्र सागर' का भी सम्ग-दन ग्रापने बड़ी गवेषणा के साथ प्रारम्भ किया था, किन्तु ग्राप उसे पूर्ण न कर सके ।

प्राचीन-काव्य-प्रन्थों की खोज में बड़ी उत्कट ग्राभिक्चि था। नन्द-दास के समस्त ग्रन्थों का त्राप सम्पादन करना चाहते थे त्रोर बड़ी खोज से त्रापने उसकी सामग्री भी एकत्रित की थी। खेद है कि त्रापकी ग्रसा मिथक मृत्यु के कारण यह कार्य भी 'सूर-सागर' के समान न हो सका।

ग्रापकी समस्त रचनात्रों का संग्रह 'ग्लाकर' नाम से काशी की 'सभा' ने प्रकाशित किया है। ग्रापका स्वर्गवास हरिद्वार में संवत् १६८६ वि॰ में हुन्ना।

### गंगावतरण

तब नृप करि श्राचमन-मारजन सुचि रुचि-कारी,
प्रानायाम पुनीत साधि चित-बृत्ति सुधारी;
बहुरि श्रंजली बाँधि ध्यान बिधि को विधिवत गहि,
माँगी गंग उमंग-सहित पूरब प्रसंग कहि !
बद्ध-श्रंजली देखि भूप बिनवत मृदु बानी,
सुसकाने बिधि, श्रानि चित्त "चिल्लू-भर पानी";
लागे करन विचार बहुरि जग-हित-श्रनहित पर,
पाप-पुन्य फल-चित-लाभ मरजाद-खचित पर।

पुनि गुनि बर वरदान आपनो श्रो संकर को, सगर-सुतनि को साप-ताप श्रो तप नर-पति को, सुमिरि श्रिखिल ब्रह्मांड-नाथ मन, माथ नवायो, सब संसय करि दृरि गग-देवो ठिक ठायौ;

किये सजग दिग-पाल, व्याल-पित-हृद्य हृदायौ, कोल, कमठ पुचकारि, भूधरिन धीर धरायौ; स्वस्ति-मन्त्र पिढ़, तानि तन्त्र मुद-मंगल-कारी, लियौ कमंडल हाथ चतुर चतुरानन-धारी।

इत सुरसरि की धार धमिक त्रिभुवन भय-पागे, सकल सुरासुर विकल बिलोकन त्र्यातुर लागे, दहिल दसौं दिग-पाल विकल-चित इत-उत ध्यवत, दिगाज दिग दन्तिन दबोचि दग भभरि भ्रमावत;

नभ-मंडल थहरात, भानु-स्थ थिकत भयो छन, चन्द्र चिकत रिह गयो सिहत सिगरे तारा गन; पोन रह्यो तिज गौन, गह्यो सब भौन सनासन, सोचत सबै सकाइ—'कहा करिहै कमलासन।'

विन्ध्य-हिमाचल - मलय - मेरु - मन्दर - हिय हहरे; ढहरे जदपि पपान, ठमकि तउ ठामहिं ठहरे; थहरे गहरे सिन्धु पर्व विनहूँ जुरि लहरे, पै उठि लहर-समृह नैकु इत-उत नहिं ढहरे।

गंग कहाँ। उर भरि उमंग "तो गंग सही में, निज तंरग-बत जो हर-गिरि हर-संग मही मैं; लो स-वेग-बिक्रम पताल-धुरि तुरत सिधाऊँ, ब्रह्म-लोक कों बहुरि पलटि कन्दुक-इव आऊँ।" सिव सुजान यह जानि तानि भौहिन मन माघे, बाढ़ी - गंग - उमंग - भंग पर उर ऋभिलाघे; भये सँभरि सन्नद्ध भंग कें रंग रँगाए, ऋति दृढ़ दीरघ सृंग देखि तापर चिल ऋष्राए।

बाघम्बर को कलित-कच्छ कटि-तट सों नाँध्यों, सेसनाग कों नाग-बन्ध तापर कसि बांध्यों; व्याल-माल सों भाल-बाल-चन्दहिं दृढ़ कीन्यों, जटा-जाल को भाल-व्यूह गह्वर करि लीन्यों ;

मुंड-माल, यज्ञोपवीत कटि-तट श्रटकाए, गाड़ि सूल, सृंगी-डमरू तापर लटकाए; बर बाँहिन कृरि फेरि चाँपि चटकाइ श्राँगुरिनि, बच्छ स्थल उमगाइ, प्रीव उचकाइ चाय-भिनि;

तमिक तािक भुज-दंड चंड फरकत चित चोपे, मिह दबाइ, दुहुँ पाय कल्लुक श्रन्तर सौं रोपे; मनु बल - विक्रम - जुगुल - खम्भ जग-श्रम्भन-हारे; धीर-धरा पर श्रिति गँभीर-दृढ़ता-जुत धारे।

जुगल कन्ध बल-सन्ध हुमिक हुमसाइ उचाए, दोंड भुज-दंंड उदंंड तोलि, ताने, तमकाए; कर जमाइ, करिहाइँ नैन नभ-त्र्योर लगाए, गंगागम की बाट लगे जोहन हर ठाए।

बल, विक्रम, पौरुष श्रपार दरसत श्रँग श्रँग तें, बीर, रौद्र दांड रस उदार मलकत रॅंग रॅंग तें; मनहुँ भानु, सित-भानु-किरन-बिर्चित पट बर को, मलक दुरंगी देति देह-स्रुति सिव-शंकर बचन-बद्ध त्रिपुरारि ताकि सन्नद्ध निहारत दियौ ढारि बिधि गंग-बारि मंगल उच्चारतः; चली बिपुल-बल-बेग-बलित बाढ्ित ब्रह्मद्रवः, भरिति भुवन भय-भार मचावित श्रिखिल उपद्रवः।

निकसि कमंडल तें उमंगि नभ-मंडल खंडति, धाई धार ऋपार बेग सौं बायु-बिहंडति; भयौ घोर ऋति शब्द धमक सौं त्रिभुवन तरजे, महा मेघ मिलि मनहुँ एक संगहि सब गरजे ;

भरके भानु-तुरंग चमिक चिल मग सौं सरके, हरके बाहन रुकत नैंक निहें बिधि-हरि-हर के, दिगाज करि चिक्कार नैन फेरत भय थरके, धुनि-प्रतिधुनि सौं धमिक धराधर के छर धरके।

किंद-किंद गृह सो विबुध विविध जानिन पर चिंद-चिंद, पिंद पिंद मंगल-पाठ लखत कोतुक केळु बिंद-बिंद; सुर-सुन्दरी ससंक बंक दीरघ दृढ़ कीने, लगीं मनावन सुकृत हाथ कानिन पर दीने।

निज दरेर मों पौन-पटल फारति, फहरावति, सुर-पुर के ऋति सघन घोर घन घसि घहरावति; चली धार धुधकारि धरा-दिसि काटति कावा, सगर सुतनि के पाप-ताप पर बोलति धावा।

विपुल बेग सों कबहुँ उमँगि श्रागे कों धावति, सो सो जोजन लों सुढ़ार ढरतिहिं चिल श्रावितः, फटिक-सिला के वर विसाल मन, विस्मय वोहत, मनहुँ विसद-छद श्रनाधार श्रम्बर में सोहत। स्वाति-घटा घहराति भुक्ति-पानिप सो पूरी, कैधों त्रावति भुकति सुभ्र-त्राभा रुचि-हरी; मीन-मकर-जल-व्यालनि की चल चिलक सुदाई,

सो जनु चपला चमचमाति चंचल छिवि छाई;

रुचिर रजतमय के बितान तान्यों ऋति विस्तर,

भिरतिं बूँद सो भिलमिलाति मोतिन की भालर; ताके नीचें राग-रंग के ढंग जमाए, सुर-बनितन के बृन्द करत स्थानन्द-यथाए;

बर-बिमान-गज-बाजि चढ़े जो तखत देव-गन, तिनके तमकत तेज, दिव्य दमकत श्राम्यन; प्रतिबिम्बित जब होत परम-प्रसरित-प्रवाह पर, जानि परत चहुँ श्रोर उए बहु विमल विभाकर;

कबहुँ सु धार श्रपार-बेग नीचे कों धावे, हरहराति, लहराति, सहस जोजन चिल श्रावे; मनु बिधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुन्य-खेत उत्पन्न हीर की रासि उसावन;

कै निज नायक बँध्यो विलोकत व्याल-पास तें, तारनि की सेना उदंड उतरित अकास तें; के सुर-सुमन-समूह आनि सुर-जूह जुहारत, हर ! हर ! किर हर-सीस एक संगहि सब डारत ।

छहावित छिब कबहुँ कोऊ सित सघन घटा पर, फबित फैलि ज़िमि जोन्ह-छटा हिम-प्रचुर पटा पर; किहिं घन पर लहराति लुरित, चपला जब चमके, जल-प्रतिबिम्बित, दीप-दाम-दीपित सी दमके; कबहुँ बायु-बल फूटि छूटि बहु बपु धरि धावै, चहुँ दिसि तें पुनि डटति, सटित, सिमटित चिल छावै; मिलि-मिलि है-है चार चार सब धार सुझई, फिरि एकै है चलित कलित बल-बेग-बढ़ाई।

जैसें एके रूप प्रवल माया-बस में परि बिचरन जग में ऋति ऋन् वह बिलग रूप धरि; पे जब ज्ञान बिधान ईम सनमुख ले ऋ।वें, तब एके हैं बहुरि ऋमित ऋ।तम-बल पावें।

जल सों जल टकराइ कहूँ उच्छलत, उमंगत,
पुनि नीचें गिरि गाजि चलत उत्तङ्ग तरंगत;
मनु कागदी क्पोत गोत के गोत उड़ाए,
लिर ऋति ऊँचें उत्तरि गोति-गुथि चलत सुहाए।

इहिं विधि धावित, धँसित, ढरित, ढरिकति, सुख देनी, मनहुँ सवाँरित सुभ सुर-पुर की सुगम निसेनी; विपुल वेग-वल विक्रम कें श्रोजिन उमगाई. हरहराति, हरपाति, सम्भु-सनमुख जब श्राई।

भई थिकत-छिब छिकत हेरि हर-रूप मनोहर, है आनिहें के प्रान रहे तन धरे धरोहर; भयो कोप को लोप, चोप और उमगाई, चित् चिकनाई चढ़ी, कड़ी सब रोप-रुखाई;

छोभ-छलक हैं गई प्रेम की पुलक अंग मैं, थहरन के ढिर ढंग परे उछरित तरंग मैं; भयौ बैंग उद्देग पेंग छाती पर धरकी. हरहरान-धुनि बिघंटि सुरट उघटी हर-हर की; भयौ हुतौ भ्रू-भंग-भाव जो अव-निद्रन कौ, तामैं पलटि प्रभाव पर्यौ हिय हेरि हरन कौ; प्रगटत सोइ अनुभाव भाव श्रौरे सुखकारी, ह्रै थाई उतसाह भयो रित कौ संचारी।

क्रपा-निधान सुजान सम्भु, हिय की गति जानी, दियों सीस पर ठाम, वाम करि के मनमानी; सकुचित, ऐंचिति श्रंग गंग सुख-संग लजानी, जटा-जूट-हिम-कूट-सघन-वन सिमिटि समानी;

पाइ ईस को सीम-परस आनँद अधिकायी; सोइ सुभ सुखद-निवाम बास करिबो मन ठायौ, कहूँ पौन-नट निपुन गौन को बेग उधारत, जल कन्दुक के बृन्द पारि पुनि गहत. उछारत;

मनो हंस-गन मगन सरद-वादर पर खेलत, भरत भाँवरै जुरत सुग्त उलहत, श्रवहेलत। कबहुँ बायु सौं बिर्चाल बंक-गति लहरति धावै, मनहुँ सेस सित-बेस गगन तें उतरत श्रावै;

कबहुँ फेन उफनाइ आइ जल-तल पर राजे, मनु मुकतिन की भीर छीर-निधि पर छिन छाजे। कबहुँ सुताड़ित है अपार-बल धार-वेग सों, छुभित पौन फिट गोन करत श्रितशय उरेग सों;

देविन के दृढ़ जान लगत ताके भक्तभारे, कोड श्राँधी के पोत होत कोड गगन-हिंडोरे; उड़ित फुही की फाब फबित, फहरित छिब-छाई, ज्यौं परबत पर परत भीन बादर दरसाई; तरिन किरिन तापर बिचित्र बहु रंग प्रकासे, इन्द्र धनुष की प्रभा दिब्य दसहूँ दिसि भासे; मनु दिगंगना गंग न्हाइ कीन्हें निज श्रंगी, नव-भूषन नव-रतन-रचित सारी सत रंगी;

गंगागम-पथ माँहि भानु कैंधों श्राति नीकी,
'बाँधी बन्दनवार बिबिध बहु पटापटी की;
सीत, सरस सम्पर्क लहत संकरहु लुभाने,
करि राखी निज श्रंग गंग कें रंग भुलाने;

विचरन लागी गंग जटा-गह्वर-वन बीथिनि; लहति सम्भु सामाण्य-परम-सुख दिननि निसीथिनि; इहिं विधि श्रानन्द में श्रनेक बीते सम्बत्सर, छोड़त छुवत न बनत ठनत नव नेह परस्पर;

यह देखि दुखित भूपति भये चित चिन्ता प्रगटी प्रवत्त, श्रव काजै कौन उपाय जिहिं सुरसरि श्रावे-श्रवनितत्त।

## द्रौपदी क्रन्दन

घूँटहिं हलाहल, के बूड़ि हैं जलाहल मैं,
हम न कुनाम को कुलाहल करावेंगी;
कहैं 'रतनाकर' न देखि पाइबे की तुम्हें,
पोर हूँ गँमीर लिए संगही सिधावेंगी;
हाय! दुरजोधन की जंघ पे उधारी बैठि,
ऐंठि पुनि कैसें जग आनन दिखावेंगी;
बार-बार द्रीपदी पुकारित उठाए हाथ,
नाथ होत तुम से अनाथ ना कहावेंगी।

सान्तनु की सान्ति, कुल-क्रान्ति चित्र-त्रंगद् की
गंग-सुत त्रानन की कान्ति विनसाइगी;
कहें 'रतनाकर' करन-द्रोन बोरनि की,
स्रोन-सुनी धरम धुरीनता विलाइगी;
द्रोपदी कहति त्राफनाइ, राजपूती सबे
उत्तरी हमारी सारी माहिं कफनायगी;
द्रुपद महीपति की, पंच पतिहूँ की, हाय!
पंच पतिहूँ के पतिहूँ की पति जाइगी;

पांडु की पतोहू भरी स्वजन सभा में जब, श्राई एक चीर सों तो धीर सब ख्वे चुकी, कहें 'रतनाकर' जो रोइबो हुतो सो तबे, धाड़ मारि, बिलखि, गुहारि सब र्वे चुकी, फटकत सोऊ पट बिकट दुसासन है, अब तो तिहारी हूँ कृपा की बाट ज्वे चुकी, पाँच-पाँच नाथ होत, नाथिन के नाथ होत, हाय! हों अनाथ होति, नाथ! बस है चुकी!

भीषम को प्रेरों, कर्नहूँ को मुख हेरों हाय!
सकल सभा की आर दीन हम फेरों में,
कहें 'रतनाकर' त्यों अन्धहूँ कें आगों रोइ,
खोइ दीठि चाहति अनीठिहिं निबेरों में;
हारि जदुनाथ-जदुनाथ हूँ पुकारि नाथ!
हाथ दावि कढ़त करेजहिं दरेरों में;
देखी रजपूती की सरल करत्ती अब,
एक बार बहुरि 'गुपाल ।' कहि टेरों में।

दीन द्रौपदी की परतन्त्रता पुकार ज्यों हों.
तन्त्र-बिन आई । मन-जन्त्र बिजुरौनि पै, कहै 'रतनाकर' त्यों कान्ह की कृपा की कानि,
आनि लसी चातुरी बिहीन आतुरीनि पै;
अंग पर्यो थहरि, लहरि हग-रंग पर्यो तंग पर्यो बसन, सुरंग पंसुरीनि पै;
पंचजन्य चूमन हुमसि होंठ बक्र लाग्यो,
चक्र लाग्यो घूमन उमँगि अँगुरीनि पै।

श्रीचक चिकत सब, जादव-सभा के नाथ बोलि उठे, "कौरव-गुमान श्रव छूटैगौ;" कहें 'रतनाकर' बहुरि पग रोपि कह्यौ, • पांडव बिचारिन को दुख श्रव छूटैगौ;" श्रम्बर को, काल को, हली को, हिन-हरहूँ को, सन्तत श्रमन्तता-बिधान जब छूटैगौ, छूटैगौ हमारो नाम भक्त-भीर-हारी जब, दुपद-सुता को चीर-छीर तब छूटैगौ।"

भरि हम नीर ज्यों अधीर द्रौपदी है दीन,
कीन्यों ध्यान कान्ह की महान प्रभुता को है,
कहें 'रतनाकर' त्यों पट में समान्यों आइ,
आकल, असीम भाइ दीन-बन्धुता को है;
भौचक समाज सब आचक पुकारि उठ्यों,
गारि उठ्यों गहब गुमान गरुता को है,
चौदहें आनन्त जग जानत हुतों पे यह,
पन्द्रहों अनन्त चीर' द्रुपद-सुता को है।

बोलि उठे चिकत सुरासुर जहाँ ही तहाँ,
'हा!हा! यह चार है के धीर वसुना की है,
कहैं 'रतनाकर' के' अम्बर दिगम्बर की,
कैयों परपंच की पमार बिधिना की है ?'
कैयों सेसनाग की असेस कंचुली है यह,
कैयों हंग गंग की अभंग महिमा को है ?,
कैयों द्रीपदी की करुना को बरुनालय है,
पारावार कैयों यह कान्ह की कुपा को है ?'

घरम-सपूत धरमध्यज रहे हैं बिन,
पारथ सकल पुरुपारथ विसारे हैं;
कहें 'रतनाकर' असीम बल भीम हारे,
सूके सहदेव, भये नकुत नकारे हैं;
भीषम औ द्रोनहूँ निहारि मौन धारि रहे,
माय नाहिं ताकौ, ये तौ विश्वस विश्वारे हैं;
सालत यहें के हाथ हालत न रावरी हूँ,
मानौ आप नाहिं दुख देखत हमारे हैं।

अम्बर लौं अम्बर अनन्त द्रीपदी की देखि,
सकल सभा की प्रतिभा यों भई दंग है,
कोऊ कहें अम्ध-भूप-मोह-अम्ध नासन की
चार चिन्द्रका की चली चादर अभंग है;
कोऊ कहें कुरु-कुल-रूप-पाप खंडन की
उमड़ित अख़िल अखंड धार गंग है;
मेरें जान दीन-दुख-दुन्द दिन्ने की यह,
करुना-अपार-'रतनाकर'-तरंग है।

कैधों पांडु-पूतिन को कहु पखंड या मैं,
कोऊ अभिहार के सभा को ज्ञान लूट्यों है,
कैधों कछु वाही कल-छल-'रत्नाकर' कों,
नटखट नाटक इहाँ हूँ आनि जूट्यों है;
कहत दुसासन उसास न सँभार्यों जात,
साहस हमारों जात सब विधि छूट्यों है,
लागि गए अम्बर लों अखिल अटम्बर पै,
हुपद-सुता को अजों अम्बर न खूट्यों है।

### भोष्म-प्रतिज्ञा

भीषम भयानक पुकार्यों रन-भूमि द्यानि,
 ह्याई छिति छिति की गीत उढि जाइगी,
कहैं 'रतनाकर' रुधिर सौं रुँधैगी धरा,
 लोथिन पे लोथिन की भीति उठि जाइगी;
जीति उठि जाइगी द्यजीत पंडु पूर्ताने की,
 भूप दुरजोधन की भीति उठि जाइगी,
कैतौ प्रीति-रीति की सुनीति उठि जाइगी ?

पारथ बिचारों पुरुवारथ करेगो कहा,
स्वारथ-समेत परमारथ नसेहों मैं,
कहें 'रतनाकर' प्रचार्यो रन भीषम यौं,
आज दुरजोधन को दुख दरि देहों मैं;
पंचिन कें देखत प्रपंच करि दूरि सबे,
पंचिन कों स्वत्व पंच तत्व मैं मिलैहों मैं,
हरि-प्रन-हारी-जस धारि धरा ह्वं सान्त,
सान्तनु कों सुभट सपूत कहवेहों मैं।"
आ। अ० का०—५

मुंड लागे कटन, पटन काल-कुंड लागे,
कंड लागे लोटन निमूल कदलीनि लो,
कहें 'रतनाकर' बिहुंड-रथ-बाजी-मुंड,
लुंड-मुंड लोटें परि उछरि तिमीनि लो.
हेरत हिराए से परस्पर संचित चूर,
पारथ श्रो सारथी श्रदृर दरसीनि लो.
लच्छ-लच्छ भोपम भयानक के बान चले,
सबल, सपच्छ फुफुकारन, फनीनि लो;

भीषम के बानिन की मार इमि माँची गात,

एकहूँ न घात सन्यसाची करि पावे हैं:
कहैं 'रक्सकर' निहारि सो श्राधीर दसा,

त्रिभुवन-नाथ-नेन निर भरि श्रावे हैं:
बहि-बहि हाथ चक्र श्रोर ठिह जात नीठि,

रहि-रहि तापे वक्र दीठि पुनि धावे हैं:
इत प्रन-पालन की कानि सकुचावे, उत

भक्त-भय-घालन की बानि उमगावे हैं।

खूट्यो अवसान मान सकल धनंजय को,
धाक रही धनु में न साक रही सर में,
कहैं 'रतनाकर' निहारि करुनाकर कें,
आई कुटिलाई कछु भोंहिनि-कगर में;
रोकि कर रंचक अरोक बर बानिन की,
भीषम यों भाष्यो मुसकाइ मन्द स्वर में.
''चाहत बिजै कों सार्र्या जो कियो सार्थ तो,
बक करों भुकुटी न चक धरों कर में।'

बक्र भृकुटी के चक्र-त्रोर येष फेरत हीं,
सक्र भए श्रक उर थामि थहरत हैं,
कहैं 'रतनाकर' कलाकर श्रखंड मंडि,
चंडकर जानि प्रलै-खंड हहरत हैं;
कोल कच्छ-कुंजर कहिल हिल काढ़ें खीस,
फनिन फनीस के फुलिंग फहरत हैं,
मुद्रित तृतीय हम कद्र मुलकावें मीड़ि,
उद्रत समुद्र श्रद्रि भद्र भहरत हैं।

जाकी सत्यता में जग-सत्ता को समस्त सत्व,
ताके ताकि प्रन को अतत्त्व अकुलाए हैं,
कहें 'रतनाकर' दिवाकर दिवस ही में,
मँप्यों कँपि भूमत, नछत्र नम छाए हैं;
गंगानन्द आनन पे आई मुसकानि मन्द,
जाहिजाहि वृन्दारक-वृन्द सकुचाए हैं,
पारथ की कानि, ठानि भीषम महारथ की,
मानि जब बिरथ रथांग धरि धाए हैं।

ज्यों ही भए बिरथ रथांग गहि हाथ नाथ,
निज प्रन-भंग को रहो न चित चेत हैं;
कहें 'रतनाकर' त्यों संग ही सखा हूँ कृदि,
श्रानि श्रर्यों सोहें हा ! हा ! करत सहेत हैं;
कित कृपा श्रो, तृपा द्विमग समाहे पग,
पलक उठ्योई रह्यों पलक-समेत हैं;
धरन न देत श्रागें श्रक्ति धनजय श्रो,
पार्छें उमें भक्त-भाव परन न देत हैं।

('रत्नाकर' से )

# ब्रजं-स्मृति

बिरह-बिथा की कथा अकथ अथाह महा, कहत बनै न जो प्रचान सु हवीनि सौं; कहैं 'रतनाकर' बुफावन लगे ज्यों कान्ह, ऊथौं कौं कहन-हेन ब्रज-जुबनोनि सों; गहबरि श्रायौ गरौ भभरि श्रचानक त्यों, प्रेम पर्यौ चपल चुनाय पुनरानि सौं, नैकु कही बैननि, अनेक कहा नैनिन सौं, रही-सही सोऊ कहि दान हिचकानि सौ।

नन्द औ जसोर्मात के प्रेम-पगे पालन की, लाड़ भर लालन का लालच लगावती; कहै 'रतनाकर' सुवाकर-प्रभा सी मढ़ा, मंजु मृग-नैनिनि के गुन-गन गावर्ता : जमुना-कछारनि कां, रंा-रस-रागनि कीं, बिपन-बिहारन का हौंस हुमसावती; सुधि त्रज-वासिनि दिवैया सुख-रासिनि की,

अधो नित हमकौं बुलावन को आवर्ता।

चलत न चार्यौ भाँति कोटिनि विचार्यौ तऊ, दाबि-दाबि हार्यों पे न टार्यों टसकत हैं; परम गहीली बसुरेव-देवकी कं मिली,

चाह-चिमटा हूँ सौं न खेंचौ खसकत है; कढ़त न क्यों हूँ हाय! बिथके उपाय सबै,

घीर-त्र्याक-छीर हूँ न घारें घसकत है, उधौ ! त्रज-वास के विलासिन को ध्यान धँस्यौ,

निसि-दिन काँटे लौं करेजें कसकत है।

स्प रस-पीवत श्रघात ना हते जो तब, सोई श्रव श्राँस है उबरि गिरिबो करें, कहैं 'रतनाकर' जुड़ात हुते 'देखें जिन्हें, याद किएं तिनकों श्रँवाँ सो घिरिबो करें; दिननि के फेर सो भयो है हेर-फेर ऐसो, जाकों हेरि-फेरि हेरिबोई हिरिबो करें, फिरत हुते जू! जिन कुंजिन में श्राठो जाम, नैनिन में श्रव सोई कुंज फिरिबो करें।

गोकुल की गैल-गैल, गैल-गैल ग्वालन की,
गोरस कें काज लाज, बस के बहाइबी,
कहें 'रतनाकर' रिमाइबों नबेलिनि को,
गाइबो-गवाइबों श्रो नाचिबों नचाइबों;
कीबों स्नमहार मनुहार के बिबिधि-बिधि,
मोहिनी मृदुल, मंजु बाँसुरी बजाइबों,
ऊधों सुख-सम्पति-समाज ब्रज-मंडल के,
भूलों हूँ न भूलों भूले हमकों भुलाइबों।

मोर के पखाँविन को मुकट छवीलों छोरि,
कीट मिन-मंडित धराइ करिहें कहा?
कहें 'रतनाकर' त्यों माखन सनेही विनु,
घटरस-व्यंजन चवाइ करिहें कहा?
गोपी-ग्वाल-बार्लान को भौंकि बिरहानल में,
हिर सुर-वृन्द की बलाइ करिहें कहा?
प्यारों नाम गोबिन्द-गुपाल को बिहाय हाय!
ठाकुर त्रिलोक के कहाइ करिहें कहा?

कहत गुपाल, माल मंजु सिन-पुंजन की,
गुंजनि की माल की मिसाल छित्र छावे ना;
कहैं 'रतनाकर' रतन मैं किरीट अच्छ,
मोर-पच्छ अच्छ-लच्छ-अंसहू सु भावे ना;
जसुमित मैया की मलैया अरु साखन को;
काम-धेनु-गोरस हू गृह गुन पावे ना;
गोछल की रज के कन्का और तिन्का सम,
सम्पति त्रिलोक की विलोकन में आवे ना।

राधा मुख-मंजुल सुधाकर के ध्यान ही सों.

प्रेम-'रतनाकर' हियें यों उमगत हैं;
व्यों ही श्वरहातप प्रचंड सों उमंडि ऋति,

ऊरध उसाँस कों भकार यों जगन हैं;
केवट विचार को विचारों पिंच हारि जात;
होत गुन-पाल ततकाल नभ-गन हैं.
करत गँभीर धार-लंगर न काज कळू,

मन को जहाज डिंग हूवन लगत हैं।

सील-सनी सुरुचि सुवात चर्लों पूरव की,
श्रीरे श्रोप उँमगी हगिन मिंदुराने ते.
कहैं 'रतनाकर' श्रचानक चमक उठी,
उर घन स्याम कें श्रधीर श्रकुलाने तें;
श्रासाछन्न दुरिदन दीस्यों सुर-पुर माँहिं,
वन में सुदिन वारि-युन्द हरियाने तें
नीर को प्रवाह कान्ह-नैनिन कें तीर वहाौ,
धीर वहाौ ऊथौ-उर-श्रचल रसाने तें।

प्रेम-भरी कातरता कान्ह की प्रगट होत,

उधव अवाइ रहे ज्ञान-ध्यान सरके;
कहें 'रतनाकर' धरा को धीर धूरि भयो,

भूरि-भाति-भारनि फनिंद-फन फर के;
सुर, सुर-राज सुद्ध-स्वारथ सुभाव-सने,
संसय समाय धा०-धाम विधि-हर के;
आई फिरि आप ठाम-ठाम ब्रज-गामनि के,
विरहिन वामनि के बाम आंग फरके।

#### उद्धन-कथन

हेत-खेत माँहि खोद खाँई सुद्ध स्वारथ की,
प्रेम-तृन गोपि राख्यो तापे गमनो नहीं;
करनी प्रतीति-काज करनी बनावट की,
राग्वी ताहि हेरि हियें होंमिनि सनो नहीं;
वात में लगे हैं ये बिसासी ब्रजवासी सबै,
इनके अनोखे छल छन्दिन छनो नहीं;
वारनि कितेक तुम्हें बारन कितेक करें,
बारन-उबारन है बारन बनो नहीं।

पाँचौ तत्व माँहि एक सत्व ही की सत्ता सत्य,
याही तत्व-ज्ञान को महत्व स्नुति गायों है;
तुम तो विवेक 'रतनाकर' कही क्यों पुनि,
भेद पंच-भौतिक के रूप में रचायों है;
गोपिन में, श्राप में, वियोग श्रो सँजोगहू में,
एके भाव च।हिए सचोप ठहरायों है;
श्रापु ही सों श्रापु को मिलाप श्रो विछोह कहा,
मोह यह मिथ्या सुख-दुख सव ठायों है।

दीपत दिवाकर को दीनक दिखावें कहा,
तुम सन ज्ञान कहा जानि कहिबा करें?
कहैं 'रतनाकर' पै लोकिक लगाव मानि;
मरम श्रलौकिक की थाह शहिबा करें:
श्रसत श्रसार या पसार में हमारी जान,
जन भरमाये सदा ऐसें रहिबा करें:
जागत श्रो पागत श्रानेक परिपंचनि में,
जैसे सपने में अपने को लहिबा करें।

### कृष्णोत्तर

हा ! हा ! इन्हें रोकन को टोक न लगावो तुम,
बिसद बिबेक - ज्ञान - गौरव - दुलारे हो ;
प्रेम 'रतनाकर' कहत इमि ऊधव सीं,
श्रहरि करेजो थामि परम दुखारे हो :
सीतल करत नेकु ही-तल हमारो परि,
बिषय-वियोग-ताप-समन पुचारे हो :
गोपिन के नैन-नीर-ध्यान-निलका हो धाइ,
हगनि हमारों आइ छूटत फुहारे हो ।

प्रेम-नेम निफल-निवारि उर-श्रन्तर तें,

श्रह्म-ज्ञान श्रानँद-निधान भरि लेहें हम;
कहें 'रतनाकर' सुधाकर-मुखीनि-ध्यान,
श्रासुनि सौं धोइ जोति जोइ जिर लेहें हम:
श्राबों एक बार धारि गोकुल-गली की धूरि,
तब इहिं नीति की प्रतीति धिर लेहें हम:
मन सौं, करेजे सौं, स्रवन-जिर-श्रांखिन सौं,
उधव तिहारी सीख भीख किर लेहें हम:

बात चलों जिनकी उड़ात धोर धूरि भयो,

ऊधो मन्त्र फूंकन चले हैं तिन्हें ज्ञानी हैं;
कहें 'रलाकर' गुपाल कें हिये में उठी,

हूक मूक भायिन की अकह कहानी हैं;
गहबर कंठ है न कढ़न संदेस पायो,
नैन-मग तौलों आनि बैन अगवानी हैं;
प्राकृत 'प्रभाव सों पलट मनमानी पाइ,

पानी आज सकल संवार्यों काज बानी हैं।

उधव कें चलत गुपाल-उर माँहि चल,श्रातुरी मची सो परे किह न कबीनि सों;
कहें 'रत्नाकर' हियों हूँ चिलवें कों संग,
लाख श्रमिलाष लें उमिह विकलीनि सों;
श्रानि हिचकी हैं गरें बीच सकस्योई परे,
स्वेद हैं रस्योई परे रोम-फॅफरीनि सों;
श्रानन-दुवार तें उसाँस हैं बह्योई परे;
श्रांस हें कह्योंई परे नैन-खिरकीनि सोंं।
(अधव-शतक से)

### श्री ग्लाकर जी के ग्रन्थ

काव्य—हरिश्चन्द्र, हिंडोला, कल-काशी, गंगावतरण, ऊधव-शतक।
मुक्तक—श्रृंगार लहरी, गंगाविष्णु-लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, द्रौपदी
कंदन, भीष्माष्टक, प्रकीर्ण पद्मावली।
सम्पादित—हम्मीरहट, •हिततरंगिणी, कंटाभरण, बिहार-रत्नाकर,
स्र-सागर (कुछ ग्रंश)
रीति-प्रनथ—धनाच्चरी-नियम-रत्नाकर!
ग्रापकी समस्त रचनान्त्रों का संग्रह है—''रत्नाकर"

### लाला भगवानदीन 'दीन'

'दीन' जी का जन्म जिला फतेहपुर के वरवट ग्राम में श्रावण शुक्र ६, संवत् १६२३ वि० में हुन्ना था। इनके पूर्व पुरुष रायवरेली में रहा करते थे। सन् ५७ के पश्चात् ये लोग जिला फतेहपुर में त्या वर्ष।

११ वर्ष की अवस्था में 'दीन' जी की माता का देहानत होगया। इनकी शिद्धा एफ० ए॰ के आगो न हो सकी। आप कुछ दिन तक कायस्थ पाटशाला के अध्यापक रह कर अतरपुर के महाराजा हाई स्कृल में नियुक्त हो गये। वहाँ इनकी पहली स्त्री का देहान्त हो गया। इनकी दूसरी स्त्री असिद्ध किन्ति वी वाल्यकाल से ही वाल्यकाल से ही

हिन्दी-कविता की ग्रोर



·लाला जी की प्रवृत्ति थी। उद्दें में भी ग्राप 'रोशन' उपनाम में रचना किया करते थे।

छतरपुर से 'दीन' जी सेन्ट्रल-हिन्दू-कालेज काशी में फारसी के शिक्तक होकर आये। वहीं नागरी-प्रचारिणी सभा के प्राचीन प्रत्यों का सम्पादन भी करने लगे। इसी समय इन्होंने 'वीर-पंच-एव' नामक वीर काव्य जिल्ला। 'हिन्दी-शब्द सागर' के सम्पादक-मंडल में भी लाला जी ने काम

किया । तदनन्तर हिन्दी-विश्वविद्यालय में हिन्दी के द्राध्यापक हुए । साहित्य-सम्मेलन की परीक्षात्रों के लिए इन्होंने 'हिन्दी-माहित्य-विद्यालय' की स्थापना की, जो ऋब तक ऋपना कार्य कर रहा है । कुळ दिनों तक ऋपने गया की 'लद्मी' नामक पत्रिका का सम्पादन भी किया ।

लाला जी समस्या पूर्ति कला में बड़े निपुण थे ग्रौर ग्रालंकार ग्रादि के ग्राच्छे मर्म्म । कहना चाहिए कि ग्राप लेखक, समालोचक, सम्पादक ग्राध्यापक, व्याख्याता ग्रौर कवि होकर ग्राच्छे साहित्यकार थे।

लाला जी ब्रजभापा श्रोर खड़ी बोली दोनों में सुन्दर कविता करते थे। हाँ ब्रजभापा के श्राप पूर्ण पत्तपाती थे। श्रापकी भाषा सरल, सबल श्रोर भावपूर्ण रहती है। शैली प्रायः श्रलकृत तथा कला पूर्ण है। चातुर्य श्रोर चमत्कार श्रापको प्रिय था।

लाला जी सरल प्रकृति के स्पष्टवादी, भावुक ख्रार ग्रुण-बाही थे। साहित्यानुराग द्याप में ख़्व था, प्रमोद-प्रिय द्यार ख्रथ्यवसायी भी थे। ख्रापके कोई सन्तान नहीं है। लाला जी का देहावसान श्रावण शुक्क ३, संवत १६८७ वि॰ को काशी में हुद्या।

#### मेघ-स्वागत

स्वागत ! हे रस-रासि रिसक-मन मोद उभाग्न ,
स्वागत ! सघन पयोद चंड-कर-ताप निवारन ;
स्वागत ! सघा-समूह जगत-जन-दीनन-दाता ,
स्वागत ! धाराधरन धराधर अहमिति-हाता ;
हे अम्बरचारी सरस-वर, प्रिय-दरसन, सन्ताप-हर,
जन दीन'-हीन चातक सरिस, स्वागत करत पसारि कर !
वे चतुरानन चतुर वेद-धुनि हरिहिं सुनावत ,
तुम करि धुनि गम्भीर सुरस चौमुख वरसावत ;
वे निज कला पसारि जगत-जीवन उपजावत .
तुमहूँ जीवन-दानि वने निज विभव दिखावत ;

वे अज कहाय, कमलज बने कमलन के सुहद अति, हे रस-निधि ! हे घनस्याम ! तुम, प्रजापतिहु के प्रजापति । पवन-तनय हनुमान राम की आयसु पाई, सीता-खोजन-काज सकति त्र्यापनि द्रसाई ; तेरे जनक गँभीर मिन्धु की लाँघी सीमा. तव ते विषया-सरिस तुमहुँ करि क्रोघ असीमा। सोइ बैर चुकावन हेन तुम. पवन सीस नित पद धरत, हें घन बर! तुम हनुमान ते कछुक सबल ही लखि परत। वे सूछम ते धूल, धूल ते लघु है जाते, तुम सूज्रम ते र्जामत रंग त्राकृति धरि भाते : वे व्यापक सवत्र. तुमहुँ सर्वत्र बिहारी वे निरमल रस एक. तुमहुँ निरमल अविकारी; जन ज्ञानी उनको लखत हैं, तुम विज्ञानिन-मन हरत, हे घन! तुम निरगुन ब्रह्म ते, कछुक प्रवल हा लखि परत। वे पीताम्बर-धरन, तुमहुँ नित चपला धारी , वे पहिरत बन-माल, इन्द्र-धनु तव छविकारी . वे सिर धारत पंख, मोर तुम पर बलिहारी . वे गोपिन सुखदानि, तुमहुँ गो-कुल-सुखकारी ; वे स्यामा को सुमनस हरत, तुम स्यामा सी छवि करत, हे घनवर ! तुम श्रा कृष्ण ते, कछुक प्रवल ही लखि परतः। वे राब कुल-संजात तुमहुँ वर रिब-कर-जातक, वे निसिचर दल-दमन, तुमहुँ निसिचर,पति,हातक : धनुधर प्रख्यात, तुमहुँ सुमनस-धनुधारी ' उनकी सुछिब अथोर, सारस तन आम तिहारी; वे सदल बाँधि अम्बुधि तरे, तुम बिन स्नम सागर तरत, हे घन-बर! तुम श्रीराम ते, कछुक प्रवल ही लखि परत स्वागत ! हे प्रिय मेघ ! भलें श्राये तुम भाई , हरषे मेढक, मीन, मोर, मानव मुद पाई ; चातक-बोलिन-व्याज धरा यह देत बधाई ' गोकुल स्वागत करत सूंधि निज सीस उठाई ; निज मुकुट फेंकि नग-राज ये, कर पल्लवन डोलाय द्रुम , सब स्वागत करत पयोद ! तव. श्राश्चो-श्चाश्चो मित्र ! तुम !

### रामगिर्याश्रम

राम-सैल-सोभा त्राति सुन्दर बरिन सकै किब को है, जाके रूप अनूप बिलाकत सुर-नर को मन माहै, राम-लखन-सीता-पद श्रंकित किधौं भूम तल सोहै, किधौं त्रिपुंड-सहित त्रात सोभितभाल बिन्ध्य-गिरका है?

सीतल सुरभित-मन्द पवन नित बहुत हुलास उभारे, प्रानायाम बायु के बिन्ध्या-दरी नासिकन भारे, भर-भर-भर-मरनन-रव गूंजत खग-मृग अटत हुंकारें, किधो बिन्ध्य-जांगारा ध्यान-रत प्रनव मन्त्र उच्चारें?

ऋषि मुनि कृत कल साम-गान यह कियों प्रमोद पसारे, ध्यान-मगन जोगास बिन्ध्य धों सोहम सब्द उचारे? सुकृती जन कृत होम-धूम की किथों सुगन्धि घटा दें, किथोंबिन्ध्यर्गिरजोंग-राज की अनुपम जटिल जटा है?

सोहत सुभ्र तुंग सिखरन पंघन विचित्र छवि-धारी, किथा विन्ध्य दरसन-हित आये सुरचिद्विविध सवारी? संकुल-लता विटप छाये घन, रांब-कर निकर न पैठे, किथों विन्ध्य लोहँड़ा औंधाये सुनि लोमस बनि बैठे?

सुन्दर सीतल सुच्छ समाकृति फटिक-सिला मन मोहैं , कियों विन्ध्य मुनिवर के अनुभव सुच्छ सुदृढ़ पे सोहैं ; विमल जलासय-निकटजीव सब निज-निज ताप बुमाबें , किथोंविन्ध्यगिरि सिद्धराज तें सब निज रुचि रस पावें ?

सरद समय दिन रैन जलासय कमल-कुमुद युत सोहैं, मनो सान्त-रस-पूर्न भगन-मन रहत सदा विकसोंहें; सुस्थिर-चिमलसरन महँ परि निसिनभतरु-गनप्रतिद्याया, ज्यों हरिजन के विमल हृदय महँ चपु-विराट दरसाया?

हिम-ऋतु पाय तुंग सिखरन पै, धवल हिम-छटा छावे , मानो नभ बिन्ध्यहिं तपसी गुनि कम्बल धवल ओढ़ावे ; अथवा प्रबल देखि कलि-कालहिं निज मन भीति बढ़ावे ? राम-चरन-आस्नम-हित गिरि पै बटुरि सतोगुन आवे ?

सिसिर काल महँ तृन-तरु-वृत्तती, निज-निज पत्र गिरावें, जैसे जन नव बसन घरन-हित, जीरन बसन बहावें; रूखी बायु बहैं निसि-बासर, तजें रूख चिक्रनाई, त्यों तपिसन के हित नितबाढ़ें जग ते अमित रुखाई?

ऋतु बमन्त तृन तरु बल्लिरि सब नव दल-फूलन छावें, ज्यों सुकृती जन राम-कृपा ते सुख सम्पति जस पावें; अरुन-सुचिक्कन-कोमल दल जुत बिटप बल्लिरी सोहें, दिनकर-करन परिस चिलकें अति जग-जन दीठिनि मोहें ?

क्रूजत पिक, गुंजित स्रिलि-माला कलरव जन-मन मोहैं, ज्यों उदार जन-द्वार सदा ही जय-जय धुनि जुत सोहैं; बन-बासी खग-मृग उमेग जुत दम्पित भाव जनावें, जननी-जनक होन की इच्छा सब मन बसै बतावें!

ऋतु निदाय सूखे तृन संकुल निर्भर-जल पतराहीं , ज्यों हरि-हित तप करत विषय-रस-स्रोत सकल सकुचाहीं ; श्राँवाँ-सम गिरि, सिला तवा-सम, फिरें बघूर उड़ानें , ज्यों हरि-बिमुख जीव सन्तापित कबहुँ न सुथरि थिरानें ;

श्राक-पलास चंडकर-तापित, उमंगि उमँगि उलहाते; ज्यों प्रेमी प्रीतम-कर-ताड़ित हृदय श्रिषक सरसाते! कीचक प्रथम सुनाय मधुर सुर बहुरि द्वारि लगावै; दीपक राग गानकारिन कहँ मानहुँ सीख सिखावें;

वरसा पाय जीव-तृन संकुल गिरि निज सिर पे धारे, मनहुँ प्रजापति प्रजा-समृहिन निज श्रंकिन बैठारे ! विविध धातु-रंजित बरसा-जल इत उत वहे श्रपारा , हरि-रस पाय निकारें जन जिसि राग-द्वेष की धारा ,

सुर-धनु-सहित श्यामघन परसत, तुंग सिखर यों सोहै, नन्दलाल को सुगम भाल ज्यों सुमुकुट लिख मन मोहै; गिरि अंचल का सब जल बहि-बहि जुरत सरोवर माहीं; जेसे सकल सुकृत-फल आपुहिं आवत हरि-जन पाहीं;

लिह वरसा-जल ठूँठ-ठूँठ तरु श्रंकुर नवल निकारें, ज्यों हरि-कृपा मुदित जन दोन' हु पुनि सम्पति-सुख धारें; कवहुँ श्रमोलक धातु-रतन कहुँ, भीलन कहँ मिलि जाहीं; जेसे साँचे राम-दास कहुँ श्रनायास दरसाहीं;

ण्ट ऋतु राति-दिवसं जेहि अवसर जहाँ दीठि हैं जावें, तहें मनोरंजक सामग्री विविधि भाँति की पावें; सब सुखमय साकेत त्याग कें रहे राम जह आई, तेहि गिरि, तेहि आश्रम की महिमा कहैं 'दीन' किमि गाई।

## कोकिल-कृष्या

दोऊ पखी, जग, पूँछ दुहुन की, दोऊ कबौं-कबौं देत दिखाई, रांगी दोऊ, श्रनुरागी दोऊ-दोऊ श्रंड रचें पर रहें श्ररगाई; बौरे रसालन चाहें कोऊ, कबि-जूथ दुहून की कीरति गाई, 'दीन' भने, करि ध्यान बिलोकहु, कोकिल, कृष्त्र में भेद न भाई।

### जीवन-संग्राम

स्वारथ के रथ घहरात हैं घनेरे जहाँ,
चंचल चलाक चित्त घोरे सहगाम हैं;
मार-मद्द-मोह हैं मतंग मतवार डटे,
पाढ़े पात-पुंज की पदाती बल-धाम हैं;
घोखे, दगाबाजी, छल, कपट के तेगे चलें,
बरछी बिपत्तिन की चलें श्रविराम हैं;
दीन कबि' रातौ-दिन होत ही रहत देखी,
बिकट महान जग जावन-संग्राम हैं।

भित्तन को आवें धाय रसवती बहु,
उठतों तरंगें मकरध्वज को याम है ।
अमृत-कलस कहुँ, अनल अपार कहुँ,
हय-गय-रतन की छटा अभिराम है ।
गायन को सब्द कहूँ, रुदन को सोर अति,
कोऊ भप मारै, कोऊ करे बिराम है ;
ससुर को धाम अभिराम कैधों पारावार,
कैधों जग-जीवन, कै बिकट संयाम है ?

#### ( 3% )

#### ताजमहल

कैधों बासुकी को अंड खंड है पर्यो है आय,

चारिहू मीनार सो सँपोलन-समाज है;

चारि भुजा धारिके विराजों किधों भूत-नार्थ,

जमुना निकट वहें सोई नागराज है;

'दीन किव कैधों चारि दन्त-जुत देखियत,

बज-तट इन्द्र-गज-मस्तक द्राज है,

जग के समस्त सौध-सन्धन को सिर-ताज,

भारत में राजि रह्यो आगरे को ताज है।

( नवीन जीन से )

### वावा भगवान दीन के ग्रन्थ

काट्य-प्रनथ—वीर-पंचरत्न, नवीन बीन, दीन ।

टीका—केराव-कौमुदी, प्रिया-प्रकाश, विहारो बोधिनी,
स्कि-सरोवर ।
संकलन—स्र-पंचरत्न, केशव पंचरत्न ।
रीति-प्रनथ—ग्रलंकार-मंजूषा, व्यंगार्थ मंजूषा ।

-:&:-

## राय देवीप्रसाद 'पूर्ण'

'पूर्ण' जी का जन्म संवत् १६२५ में कानपुर में हुआ । शिचा-काल समात कर इँन्होंने जन्म-स्थान कानपुर में ही वकालत करना प्रारम्भ किया। इनका समय अपने इसी एक काम में न लग कर विभिन्न साहि-त्यिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी व्यतीत होता था। इन्हीं के

उत्साह का यह फल था कि कानपुर में काव्य-साहित्य की अच्छी चर्चा होने लगी। 'पूर्ण जी' ने ही मरण-प्राय 'रिसक-समाज' को बचा कर उसे फिर से जीवन-दान दिया। इस के अतिरिक्त इनके सतत परिश्रम फल-स्वरूप से इन्हें और भी कई प्रकार की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को अस्तित्व में लाने का श्रेय प्राप्त हुआ।

'पूर्ण जी' ने नवीन श्रौर प्राचीन दोनों प्रकार की कविताएँ



भिक्त-सम्बन्धिनी कविताश्रों में इनके हृदय का स्वाभाविक भावोद्रों के मार्मिक मंजुल के साथ प्रकट हुआ है प्रकृति-चित्रण इनकी लेखनी द्वारा सकीव श्रीर साकार हो सका है। इससे इनका प्रगाढ़ प्रकृति प्रेम प्रकट होता है। श्रपनी ऋतु-वर्णन वाली कविताश्रों में इन्होंने भावुक सहृदयता के साथ प्रथम तो ऋतुश्रों की छटा का श्रानन्दानुभव भी किया श्रीर करायाहै श्रीर फिर काव्योचित ढंग से उस श्रानन्दानुभृति का वर्णन भी कर दिया है। प्रकृति-वर्णन की पश्चिमी प्रणाली से भी ये खूब परिचित मालूम होते हैं।

राय देवीप्रसाद की भाषा सरल, सरस, मुहावरेदार, लोकोिक यों से पूर्ण और व्याकरण-सम्मत होती थी। व्यर्थ का अलंकार-प्रयोग इन्हें अप्रिय था। निरी च्या-प्रधान किव होने के कारण इनके काव्य में कहीं कहीं बिल्कुल नथी उपमाओं का भी प्रयोग मिलता है। यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन के गोरखपुर वाले अधिवेशन के सभापित भी मनोनीत हुए थे। पूर्ण जी का निधन संवत् १६७२ में हुआ।

# सरस्वती-वन्दना

कुन्द घनसार चन्द हू तें अंग सोभावन्त,
भूखन अमन्द त्यों बिदूखत हैं दामिनी;
कंज-मुखी कंज नैनी, बीन कर-कंज धारे,
सोहैं कंज-भासन, सुरी हैं अनुगामिनी;
भाव-रस-छन्दन की, कविता निबन्धन की,
'पूरन' प्रसिद्ध सिद्ध सिद्धन की स्वामिनी;
जै-जै मातु बानी विस्व-रानी बरदानी देवि,
आनँद-प्रदानी कमलासन की भामिनी!

कुन्द-कुल-चाँदनी में, 'पूरन' कुमोदिनी में,
सेत बारि-जात-पारिजात की निकाई में ,
गंगा की लहर में, छहर माँहि छीरधि की,
चन्द तापहर में, सुधा सुघराई में ,
चित्त की बिमलता में, कला में, कुसलता में,
सत्य की धवलता में, काब्य की लुनाई में ;
भासमान वानी ग्यान-ध्यान के समागम में,
गूढ़ निगमागम-पुरान-समुदाई में।

हरि-जस-पावस में, कहरे सिखी-सी तु ही, वेद-कुसुमाकर में कूजती पिकी-सी हैं; तू ही सुंखदानी रस-धर्म की कहानी माँहिं, कर्न-बीथिका में बानी दीपिका-सी दीसी हैं; नीति-छीर-धारा में उदारा नवनीत तू ही, मेधा-मेघमाला में बसति दामिनी-सी हैं; ग्यानिन की प्रतिमा, सुमति किंब-नाथन की, गायन की सिद्धि तेरे हाथन विकी-सी हैं।

सनक, सनन्दन, जनक, व्यास-नन्दन से,
रहत सदा से सदा सुखमा-सराहन के;
विद्या-अविनासी विस्तु रहें अभिलासी बने,
भारती को महिंमा-समुद्र अवगाहन के;
'पूरन' प्रकास ही की मूरित-सी भासमान,
नेमी हैं दिनेस से चरन चारु चाहन के,
मोदप्रद सुखद विसद बोई 'हंसपद',
सेवै पद-कंज सो बहाने हंस-बाहन के।

'पूरन' समूह सुर-सन्तन-प्रतापिन को, तेरे पद-पंकज के प्रेम में पगो करें; पाय भरपूर ग्यान, त्यागि भय, भाग-भरो,

भारती-भवन्ती भक्त भव तें भगो करें ;.
लगन लगाय नीके श्रपने सरूप माहिं,

दिन-दिन माया तें विरागी बिलगो करें, तेरी ही कुपा सो जग जागरूक प्रतिभा की,

जगमग जोति उर जोगी के जगो करै।

#### बसन्त-ऋतु

सुमन रँगीले चटकीले छिति छहरत,
सघन लतान की लिलत सोभा न्यारी है ;
गुंजत मिलन्द-पुंज मंजु कुंज-कानन में,
सीतल-सुगन्ध-मन्द डोलत बयारी है ;
गावत सरस बोल गोल वह पंछिन के,
'पूरन' बिलोकि छिव उपमा बिचारी है ;
ईस भगवन्त को विरद बर गायन को,
सन्त श्री बसन्त गान-मंडली सँवारी है।

### श्रीष्म-ऋतु

सेस फुफकार की बतावत है मार कोऊ, कोऊ कला भाखत है प्रलय कुसानु की ; रुद्र-रस-बैन कोऊ, मंकर को तीजो नैन, उघरो बतावे कोऊ, ताप अघवानु की , ग्रीषम की भीषम तपन देखी 'पूरन' जू, मन में बिचारि यह बात अनुमानु की ; आवा-सी अविन है, पजावा-सी पवन लेति, दावा सी लिखाए बाजदावा धूप भानु की ।

तोरे देत तुंग तरु, भार-बन मोरे देत, फोरे देत कान धुनि, आँधिन महान की ; ताये देत थल को, जलासय जराये देत, जग हहराये देत, ल्क बे प्रमान की; घूमि भ्रमबात, भूत-दूत-से चहूँघा भूमि, फेरत दुहाई-सी, निदाघ दुखदान की; श्रीषम की अन्धाधुन्य भीषम कही ना जात, धूरि फोंक कीन्हीं मन्द आभा चन्द-भान की। दावा के ऋहारी! अघासुर के प्रहारी, जिन कोली बिस-कार काली-फनन महान की; **त्रीषम सुखद चाँदनी में व्रजचन्द सोई,** काहे जू तपत सुधि त्यागे खान-पान की ; ललिता कहत हँसि बैन बर बिंग बारे, 'पूरन' विलोकि गति त्रातुर् सुजान की ; प्यारे तन लागी घूप जेठो-वृषभान कीघौं, कोपी रावरे पै स्राजु बेटी वृपमान की ?

## वर्षा-ऋतु

चातक-समृह बैठे बोलन को बाए मुख,
नाचन को मोर ठाढ़े पाँव ही उठाए हैं;
'पूरन' जी पावस को आगम सुखद जानि,
श्रानँद सो बेलिन के हिये लहराए हैं;
द्रोही द्रुम-जाति केरे! अरक-जवास एरे!
तेरे जरिबे के श्रव द्योस नियराए हैं;
ही-तल-मही-तल को सीतल करनहारे.
देखु कैसे प्यारे घन कारे घेरि आए हैं!

गार्जें मेघ कारे, मोर क्कें मृतवारे, रहें
पपी-बृन्द न्यारे, जोर मारुत जनावती;
इन्द्र-चाप भ्राजें, बक-श्रवली बिराजें छटा,
दामिनि की छाजें, भूमि हरित सुहावती;
'पूरन' सिंगार साजि सुन्दरी-समाज श्राज,
भूलती मनोहर मराल मंजु गावती;
चन्द्र-बिनु पावस में जानि के सुधा की हानि,
मानो चन्द्र-मंडली पियूष बरसावती।

भूमि-भूमि लोनी-लोनी लितका लवंगिन की,
भेंटती तरुन सों पवन मिस पाय-पाय ;
कामिनी-सी दामिनी लगाए निज श्रंक तैसे.
साँवरे वलाहक रहे हैं नभ र्छाय-छाय ;
घनस्याम प्यारी बृथा कीन्हों मान पावस में,
सुनु तो पर्पाहा की रटिन उर लाय लाय ;
पीतम-मिलन श्रिभेलासी बिनता-सी लखी,
सरिता सिधारी श्रोर सागर के धाय-धाय।

भाँति-भाँति फूलन पे भूलन भ्रमर लगे,
कालिंदी के कूलन पे कुंजन श्रपारन में;
इन्द्र की वधूटिन के वृन्द दरसान लागे,
मोर सरसान लागे मोरनी पुकारन में;
दामिनि-छटा सों, घटा गाजन श्रछोर लागी,
राजनि हिलोर लागी सरिता की धारन में;
फूले बन, फूले मन श्रानँद भरन लागे,
भूले लागे परन कदम्बर की डारन में।

श्राई बरसात की रसीली सुखदाई ऋतु,
श्रित पे चहुँचा सरसाति सुघराई है।
साजे बर-बसन-श्रभूपन सकल श्रंग,
भूतत हिंडार तक्तीन-समुदाई है।
पेंग के भरत विद्धवान की मधुर धुनि,
सुनि-सुनि 'पूर्न' यो उपमा सुनाई है।
हंसनु की श्रवली भुलाय के पुरानी चाल,
श्राज ऋतु पायस को दे रही वधाई है।

श्राज ऋतु पायस का द रहा वधाइ है।

कीधों मारतंड की प्रचंडता-समन हेतु,

देवी धरनी ने वान सीतल पंत्रारे हैं।
कीधों निज सम्पति को चोर सविता को जानि.

करत बकन श्रार वाही के इसारे हैं।
कीधों सियराइवे को 'पृर्न' समीरन को.

प्रकृति कपूर-कन समन उछारे हैं।
कीधों घोर प्रीपम में तापिन मही-तल पे.

ही-तल जुड़ावन को सीतल फुहारे हैं।

चाँदनी चमेली चारु सावनी रसालन में.
वकुल-लबंगन-कदम्बन सगन में:
'पूरन' सरस ऋतु पावस के श्रावत ही,
भई है बहाली हरियाली बाग-बन में; पादप वे रूरे जो लों श्रातप से मूरें रहे, डन्नति निहारी भारी रावर तनन के; श्रास्त कैसे वरसात के दिनन में! पावस की पाय के रसीली मुखदाई ऋतु,
भूलि दुख सगरे सँजोग-सुख पावत हैं;
श्रंक में लगाय चंचला को घन भागसाली,
'पूरन' छिनै ही घन श्रानन्द मनावत हैं;
हलके हृदयवारे कारे मुख लीन्हें वृथा,
, हठ के वियोगिन की विथा को बढ़ावत हैं;
बार-बार छनदा दिखाय गोहराय मोहिं,
धुरवा घमंडी हाय ! जियरा जरावत हैं।

जल-भरी भारी कारी वादरी विराजे व्योम,
गरजन मन्द्र मन्त्र-मंडल डचारे हैं;
छहरित दामिनि सो भाजन घुमावन में,
दमकत भूषन अमन्द्र दुितवारे हैं।
परत फुहार जल पावन भरत साही,
पंग्नि कवि 'प्रन' विचार उर धारे हैं;
प्यारी मुकुमारी की वलाय वरकावन को,
देखो देव-नारी आज आरती डतारे हैं।

चाल पे मराल-गन, कर पे मृनाल-कंज,
भृंग-जाल वारत पे, मन को लुभायो है;
नेनन पे खंज-बृन्द, रीमो चन्द त्र्यानन पे,
तप को निधान सब ही के मन भायो है;
एक पग ठाढ़ कोऊ, बृड़त, भ्रमत कोऊ,
भसम रमावे कोऊ फेरा देत धायो है;
राध हरि-प्यारी तेरे रूप के उपासकन,
जग को सरद में तपोवन बनायो है।

श्चरक-जवास ऐसे , विकसे कुमुद-कंज,
सेत घन व्योम धूरि धुन्ध ऐसी छै रही;
ही-तल दहनहारी सीतल पावन श्चाली,
जेठ की जलाक-सी तपन तन दे रही;
चाँदनी श्चखंड लागे श्चातप प्रचंड ऐसी,
किरन सुधाकर की हलाहल वे रही,
विन ब्रज-चन्द सुखकन्द मोंहिं 'पूरन' जू,
भीषम सरद वरे ग्रीषम-सी ह्वं रही।

सरद-निसा में व्योम लिख के मयंक विन,
'पूरन' हिए में इमि कारन विचारे हैं,
बिरह-जूराई अवलान को दहत चन्द,
ताते आज तापे विधि कापे द्यावारे हैं;
जिसि-पति पातकी को तम की चटान-वीच,
पटिक-पछारि अंग निपट विदारे हैं;
तातें भयो चूर-चूर, उचटे अनन्त कन,
छिटिके सघन सो गगन मध्य तारे हैं।

सेत रंगवारे घन सोहत भसम श्रंग,
भाल बर-भूखन ससी की छटा छाई है,
देव-धुनि धार है अपार सोभा हंसन की,
कंज-बन गौरीजू की सोही सुघराई है;
कासन को पुंज मंजु राजत बृपमराज,
भृंगन की श्रवली सुजंगन-सी भाई है;
देखु सिव-भक्तन के हिये हुलसावन को,
सुखमा सरद की महेस बनि श्राई है।

चन्दमुखी भामिनि प्रकृति कार जामिनि में,
पूरन पुरुष संग मिलन सिवारी है;
सरस समीर स्त्रास सोहत सुवास मन्द,
चाँदनी चटक चारु रूप उजियारी है;
चिहुँक चकोरन की नृपुर बजत मंजु,
सेत घन-द्यंग द्यंगराग दुति प्यारी है;
तारायन बलित लिति चारु द्यम्बर की,
सारी स्याम बूटेदार सुन्दर सँवारी है।

त्रीरे भाँति त्राज नीर-जमुना किलोलत है, त्रीरे भाँति डोलत समीर मुखदाई है; त्रीरे भाँति भायो कदम्बन भ्रमर-भार, धुरवान हू मुखान त्रीरे धुनि छाई है; स्याम के जनम-दिन भीर गोप-गोपिन की, श्रीरे भाँति नन्द-भौन जात भूरि धाई है; त्रीरे भाँति 'पूरन' रसाल गान छाजत है, श्रीरे साज संग श्राज वजत बधाई है।

### सोन्दर्य-शृंगार

नाइन बुलाय श्रंग-श्रंग उवटाय-न्हाय,
जावक दिवाय पग मेंहदी रचाई है;
कज्जल कलित करि लोचन श्रनोखे चोखे,
बन्दन की बिन्दी बाल-भाल पे लगाई है;
चारु मखतूल-ताग रुचि सों गुँधाय बेनी,
सुघर श्रनूप माँग मोतिन भराई है;
तारन की बाँधि के कतार नीके तारापित,
मानह नवीन कीन्हीं तम पे चढ़ाई है।

उत बाहन हैं इत नैन मृगा, उत चाँद्नी ह्यां तन तज अभी , उत कोस सुधा को सराहों इते, वतरान है मंजु पिसृप सनी : उत 'पूरन' पोडस पेखी कला, इत साग सिंगार की साभ वनी ; बृवभानु की निन्दिन नागरि की, अक चन्द की होड़ ठनी सो ठनी।

इत मोर-पखा उत मोर नचें, सुर-चाप इते उत है कछनी, बक-पाँति उते इत मोती-हरा, उत गाजन ह्यां श्रुनि वृत् वनी; चपता है उतै इत पीतपटी, तन ह्याँ उत स्थाम घटा है घनी, रस 'पूरन' या ऋतु में सजनी, ह्यर-पावम होड़ टनी-सी-टनी।

गज-वल-धाम जें सघन घनस्याम छाए,
हय बल धावत प्रचंड जो वयारी हैं;
तुंग तरू रथ हैं, बलाक-दल पेदल हैं,
घोर धुनि दुन्दुभी वजत जोग न्यारी हैं;
वूँद की कटारी सुर-चाप असि चंचला है,
करखा पपीहा-पिक मोर-सोर भारी हैं;
मान, गढ़ तोरिबे को आली मिस पावस के,
मैन नृप सैन चतुरंगिनी सँवारी हैं।

मन खेंचत तार के खेंचत ही, उमहें जब 'जोड़'' बजावन में ; उमगें मधुरे सुर की लहरी. गहरी 'गमकेंं'' दरसावन में । चपलाई हरें थिरता चित की, ऋँगुरी 'मिजराव'' चलावन में ; मनभावन गावन के मिस बाल, प्रवीन हैं चित्त चुरावन में ।

डर प्रेम की जोति जगाय रही, मित को विनु यास घुमाय रही ; रस की वरसात लगाय रही, हिय पाहन से पिघलाय रही ; हरियारे बनाय के रूखे हिये, उतसाह की पैंगे मुलाय रही ; इक राग ऋलापि के भाव-भरो, बटराग-प्रभाव दिखाय रही।

## बह्य-विज्ञान

जाही दिन-राज के प्रकास में लख्यों है सब, ताही को लख्यों न अचरज यों महान है; वालत-बतात दिन-रात नौ हूँ पूँछत हो ? सचमुच मुख में हमारे का जुबान है, खोजन हों जाको घर-बाहर, अखंड सो तो, श्रातमो तिहारे घर ही में राजमान है; सच्चित स्वम्दपवारो 'पूरन' परम प्यारो, सोई है जहान माहिं, ताहि में जहान है। चाँदनी को धाम जान्यो, सूधो ताहि नाम जान्यो, जान्यो दुःख-धाम, जौन सुख को निधान है, जूड़े को तपायो मान्यो, सुखी को स्तायो जान्यो, अपनो परायो मान्यो, है रह्यो अजान है; लं कर सहारो सतसंग स्नुति-सीखवारो, त्रहा रूपी रस्सी को न लीन्यो पहचान है ; ताहि ते हगन तेरे भय को करनहारो, वगरो भुजंग ऐसो सगरो जहान है। मुख-तुख-भोगी केसे आतमा प्रतीत होत, जदिप न काहू भाँति व्यापै ताहि माया है ; जैसे जल-भाजन में नभ-प्रतिबिम्ब, यहाँ जीव-प्रतिविम्य नभ आतमा अमाया है; वासना-पत्रन जल-बुद्धि को डुलावै देखो, भेद खुल जावे जु पै संकर की दाया है; 'पूरन' वा नभ में न किंचित बिकार होत. जदपि दिखाई देत डावाँडोल काया है।

प्रीति मिण-माल की, न भीति है भुजंगम की,
सञ्ज पर कोध है, न मित्र पर दाया है;
मित्रता सुधा सों है, न बैर है हलाहल सों,
पद्वी प्रजा की तैसो भूपित को पाया है;
कानन में बास तैसे, किलत मकानन में;
अम्बर-बिलत सो दिगम्बर की काया है;
'पूरन' अनन्द माहिं लीन-ग्यान योगिन को,
गरमी की धूप तैसी सरदी की छाया है।

कोऊ पाट ही के नीके अम्बर जरी के सजे,
कोऊ दुख-मगन नगन दीन-काया है;
कोऊ स्वाद-पूरे खात व्यंजन सुधा-सों रूरे,
काहू पै विधाता की न साग हू की दाया है;
कहूँ सोक छायो, कहूँ आनँद को पायो रंग,
कोऊ अति छुद्र, कोऊ आसमान-पाया है;
'पूरन' विचित्र हैं चिरित्र भूमि-मंडल के,
रामजी की माया कहूँ धूप कहूँ छाया है।

कंचन को कंकन ज्यों पृथक न कंचन सों,
तैसे द्यावान सों न भिन्न होत दाया है;
पवन को बेग जैसे भिन्न है पवन सों न,
जैसे पंचभूतन सों बिलग न काया है;
यही भाँति 'पूरन' जू जद्यपि कहत लोग,
व्यापक जगत माँहिं ब्रह्म संग माया है;
सर को बिचारे, माया ब्रह्म सों बिलग नाहीं,
होत ज्यों पुरुष सों बिलग नाहिं छाया है।

वानी वेद जंगम अनन्त जो बखानी नितै,
हितै लिखी ब्रह्म महास्नम को प्रकास है ;
उत्तर श्रो दिक्खन श्रो पूरव श्रो पिच्छम हूँ,
उपर श्रो नीचे छोर नाहीं कहुँ भास है ;
सर्व सित्तमान करुना की भगवान ईस,
महिमा बखानन को कौन सों सुपास है ;
'पूरन' मयंक-रिब-तारे श्रंक श्राखर हैं,
रावरो बिरद-पत्र बापुरो श्रकास है।

## राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' के ग्रन्थ

काटय-पूर्ण-संग्रह (पूर्ण की समस्त रचनात्रों का ) नाटक-चन्द्र-कला-भातु-कुमार।

## पंडित सत्यनारायण 'कविन्त्त्र'

'वजकोकिल' स्त्यनारायण 'कविरत्न' की अल्पानिक गृत्यु पर्गाहरती भाषा-भाषी संसार एक बार जुल्छ हो उठा था। जन्म के जुला ने लेकर

मरण् पर्यन्त हमारे इस प्रतिभाशाली कवि-रत्न का जीवन करुण्णजनक ही बना रहा। यही कारण् है कि द्याज भी इनकी स्मृति हमारी द्याँखों में द्याँस् ला देती है।

सत्यनारायण जी का जन्म श्राली-गढ़ जिले के सरॉय नामक गाँव में संवत् १६४१ में हुन्ना । बाबा रघुवर-दासजी ने इन्हें हिन्दी की प्रारम्भिक शिचा दी श्रीर घाँधूपुर चले जाने के पश्चात् श्रागरे में इन्हें श्राँगरेजी की

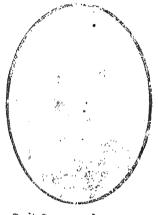

शिक्ता मिली । इन्हें कई वर्षों तक व्रजन्म्मि में निवास करने का मुगास मिला इसलिए ये व्रजचन्द्र श्रीकृष्ण के ग्रानन्य मेंभी हो गये। उनके प्रति ग्रापनी मिक्त भी इन्होंने वृज्ञ की व्रजभाषा में ही व्यक्त की है। इन की भाषा में ठेठ ग्रासाहित्यिक व्रजन्योली के रूप भी मिलते हैं जो ग्रान्य प्रान्त वालों के लिए दुर्बोध से पड़ते हैं।

'कविरत्न' जी के किवता पाठ का दंग ग्रास्यन्त सम्म ग्रीम ममस्पर्शा था। ग्रापनी मनोमोहक पठन-शैली के द्वारा इन्होंने स्वामी गमतीय ग्रीर कवीन्द्र रवीन्द्र को भी मुग्ध कर दिया था। इनकी किवता में ककणा की पुट प्रायः ऐसी ग्राच्छी रहती थी कि श्रोताग्रों पर उसका प्रभाय बिना पर न रहता था। पारिवारिक जीवन की परिस्थितियों ने इनकी कविता की एक विशेष दिशा में मोड़ दिया था- जिसमें दुख, ग्राशान्ति ग्रीर निराशा की छाप बहुत गहरी पड़ी हुई है।

सत्यनारायण जी ने संस्कृत के किववूर भवभूति के दो नाटकों 'उत्तर रामचिरित' श्रोर 'मालती माधव' के सुन्दर श्रमुवाद किये। इनके श्राति-रिक्त इन्होंने श्रॉगरेजी के भी एक ग्रन्थ का 'देशभक्त होरेशस' के नाम से श्रमुवाद किया। इनकी स्फुट मौलिक किवताश्रों का संग्रह 'हृद्य-तरंग' के नाम से छुपा है। इसी में इनका 'भ्रमर-दूत' नामक काव्य भी है।

सरसता, सहृदयता श्रीर श्रकृतिमता के लिए 'किवरत्न' जी का स्म-रण इधर के ब्रज-भाषा-साहित्य में विशेष होता है। इनके स्वभाव की सरल ग्रामीणता को लेकर जो श्रनेक घटनाएँ साहित्यिक-समारोह के श्रव-सरों पर घटित हुईं, वे इन्हें हमारे हृदय के श्रीर भी निकट ला देती हैं। इनकी भाषा मंजु, मृदुल श्रीर प्रसाद गुणमयी है। माधुर्य तो ब्रज-भाषा की श्रपनी वस्तु है ही। इन्होंने ब्रज-भाषा-काव्य में समयोचित नव भावों का भी श्राच्छा समावेश किया है।

श्रापका देहावसान संवत् १६७५ में हुन्रा।



### मातृ-भू-बन्दना

जयति जयति जननी-

श्रमत-कमल-दल-बासिनि, बैभव-बिपुल-बिलासिनि, नित नव-कला-निकासिनि, मुद मंगल-करनी, मुवन-बिदित गुन-रासिनि, सु-मधुर मंजुल भासिनि, निज जन हृद्योल्लासिनि, स्नुति पुरान-बरनी; दारिद्-दुख-दल नासिनि, उर उत्साह-प्रकासिनि, सान्ति सत्तत श्रभिलासिनि, त्रिभुवन-मन-हरनी। श्रा० त्र० का०—५

#### उपालम्भ

मोहन अजहुँ द्या हिय लावौ ; मौन-मुहर कवलों टूटैगी, हरे ! न श्रौर सतावी। . खद्य वसन्तहु की कछु तुमकों, विरद-वानि विसराई , ऐसी फूल रही सरसों सी, तत्र नयनन में छाई; श्रचल भये सब श्रचल, देखिये, सरि से श्रम्, बंहावें ; सूरज पियरे परे, मोह-बस, चिन्तित दौरे जावें; द्रुम तक हू के दृग नव-किसिलय, रोइ भये अकनारे, द्ध दारुन देस-दसा लखि बौरे, ये रसाल चहुँ सारे ; अबला-लता-कलेवर कोमल, कम्पित भय द्रसावें, लम्बी लैत उसाँस जानिये, जबे हृद्य लहरावे; कारी कोयल कूक कलाकल, जद्पि गुहार मचावत, चहुँ अरन्य-रोदन सम सुनियत, कछु न प्रभाव जनावत ; लुखियत ना सद्भाव कमल अव, कुमुमित मानस माँहीं, कोरी प्रकृति छटा बस सुन्दर, तथा रही कछु नाहीं; जन्म-भूमि निज ! अरे साँबरे ! याको हित अभिलाखी , श्रर्ध दग्ध जड़ दसा वीच श्रब, श्रधिक न याकों राखी।

#### वसन्त-स्वागत

मृदु मंजु रसाल मनोहर मंजरी, मोर पखा सिर पै लहरें, अलबेली नबेलिन बेलिन में, नवजीवन-जोति छटा छहरें; पिक-मृंग-सुगुंज सोई मुरली, सरसों सुभ पीत पटा फहरें, रसवन्त बिनोद अनन्त भरे, अज-राज बसन्त हिये बिहरें।

जय बसन्त ! रसवन्त सकर्ल मुख-सद्न सुहावन . मुनि-मन-मोहन भुवन तीन जिय प्रेम गुहावन ! जय सुन्दर स्वच्छन्द-भावमय ! हिय प्रति परसन ! जय नन्दन बन सुरभित-सुखद्-समीरन सरसन !

जय मधुमाते मधुप-भीर को चहुँ दिसि छोरन , लिलत लतान बितानन में दुति-दलहिं-विथोरन ! जय श्रन्प श्रानन्द श्रमित श्रति श्रटल प्रद्रसन , जय रस-रंग-तरंग, बेलि श्रलबेलिन बरसन !

करिवे स्वागत त्र्याप हरन त्रयताप सकल थल , जड़-जंगम जग-जीव जनौ जाग्यौ जीवन-जल ; जो तरु विथित-बियोग सदा दरसन तव वाहत , नौचि नौचि कच-पातिन स्रस्नु-प्रवाह प्रवाहत ,

देखहु किसलय नहीं श्राँखि श्रित श्रिक्ण भई तिन , रोवत रोवत हाय थके ! श्रव टेर सुनौ किन ? तुम्हरी दिसिहिं निहारि पुलिक तन-पात डुलावत , कर सों मानहुँ मिलन तुमहिं निज श्रोर बुलावत ;

बौरे नहीं रसाल बने बौरे तव कारन , बिलहारी तव नेह नियम निटुराई धारन ! तुम सों कठिन कठोर श्रौर जग दूसर दीख न , साँचो किय निज नाम ''पंचसर को सर तीखन !''

तौहू मृदुल स्वभाव धारि जो प्रेमिन भावत , करनो वाकी त्रोर जाहि. सो प्रेम लगावत ; लिख तुम्हरे पद-कंज रंज सब भूलि भूलि तन , साजि-साजि सँग लिलत लहलही लौनी लितिकन ; भाँति-भाँति के विटर्प-पटिन सिजिबे ही आवत , कोऊ फल कोऊ फूल मुदित मन भेटिहें लावत । "जयित !" परसपर कहत पसारत आपिन डारन , मनहुँ मत्त मन मिलन मित्र कर करगर डारन ;

'आवहु! आवहु! वेगि आहो! ऋतुगन के नरपित! तरु-वृन्दिन को लखहु आप सोभा की सम्पित।' वह देखों नव कली भली निज मुखिहं निकारित, लिग-लिग बात-प्रभात गात आरसात सँभारित;

प्रथम समागम-समर जीति मुख मुदित दिखावित , लहिक-लहिक जनु स्वाद लेन को भाव बतावित ; मुखिह मोरि जमुहाित भरी तन श्रवन-डमंगन , जोम-जुवानी जगे चहत रस-रंग-तरंगन!

वह देखों त्रालि-कंज कली कल-कुंज गुँजारत! मानहुँ मोहन मनहिं मदन को मन्त्र उचारत। ठौर-ठौर मधु-त्रम्थ भयौ, वह देखों भूमत! कबहूँ जापर, वापर, यों सब ही पर घूमत।

सुन्यौ प्रथम रस-रास रच्यौ श्रीपति-सम कानन , गूँच्यो वृन्दा-बिपिन सुरितधर सुरत्ती – तानन , कटि पीताम्बर मटकिन गित जन-मनिहं चुरावन , चुम्बन करि भरि श्रंग वियोगिन-जीय जुरावन ,

रच्यो रास यहि भाँति नृत्य कर संग छबीलिनि , परम प्रेम-परिपूर्ण अंग रस-रंग-रंगीलिनि , वह देख्यो हम आज रास-रस रहस-रंग मनु , मकर लिति अति निपट प्रकृति को जो निरंग तन् । उत तो प्यारों कृष्ण, कृष्ण इत अली विराजत, पीत पटी उत कसी, पीत इत रेख सुआजत; गोपिकानि के संग विते बनवारी आवन, बनवारी नव कली संग इत षटपद धावन,

खत त्रज-बाला मुग्ध-करिन मुरली-ध्वनि सोहित , इतहु , नेह-नद द्रवत त्र्यली-गुंजार विमोहित । चित सों चुम्बन करत ऋंग पर कलिका भेंटत , करि वियोग में योग दुसह दुख-दाहिन मेटत ।

उत बनमाली रसिहं लेत गिह गोपिनि कुंजनि, बनमाली श्रलि इतहु छकत रस कलिका-पुंजनि; भपिट लिपिट उत गोपिनि-मुख राजत स्नम-सीकर, श्रोस-बिन्दु इत कसी पाँखुरी रलत वसीकर।

अधर अधर रस पियो स्थाम उत ते गोपिन कहँ; पीवत मधुप पराग इते प्रस्फुटित कलिन महँ; जय पद पद पर परम प्राकृतिक प्रेमहिं पीवन; जोबन-ज्योति जगावन जय जीवन जग-जीवन!

फूलत कच - कचनार श्रमार श्रनार हजारन , किंसुक-जाल तमाल बिसाल रसाल पसारन ; वह देख्यो कुल-बकुल घिर्यो जो श्राकुल मधुपन , चोरत चहुंघा चित्त निचोरत चारु मधुरपन ।

कहूँ पलट के पुहुप चटिक चटिकत चित चायन; बौर आनँद मनहुँ प्रेम घोरे मन भायन! जगत-जनि को महा अमंगल-मूल लजावन; मानहुँ सब जग-बन्दन बन्दन-बार लजावन!

मुकुलित अम्ब-कद्म्ब-कद्म्बिन पे कल कूजत, "केहू! केहू!" मोर अलापत आसा पूजत; अवरेखहु निज स्वच्छ छटा जमुना-जल-फूलन, सटिक कुंज-बन-सघन घटा नव फूले फूलन।

द्रुम-डारिन के बीच चपल-चहचही चुहूकिन, कोकिल-कीर-कपोत-किलत कल कंठ कुहूकिन; मानहुँ किर स्नुति-पाठ धरम की ध्वजा उड़ावत, "हे भारत अब उठौ तजो आलस" समभावत।

ये सुवोल द्विज अपर डहडही डारन बोलत, करसायल-मन-हरिन हरिन-सँग इत-उत डोलत; दुबरी गहि सुख तृनहिं सुरिभ चहुँ दिसि जहँ जोवित, श्री गोविन्द-गोपाल-कृष्ण-सुधि करि जनु रोवित।

बछरा श्रलप श्रजान व्यार भरि थरकत, फरकत, लभरत, भिभकत, बिभकत, फुरकत, छुरकत व्यकत! देखहु जमुना-पुलिन सुभग साभित रेता-छिब, चिलकति, भलकति मनहुँ कान्ति प्रगटी खेती फिबि!

किम्बा परभ पवित्र रचो वेदी सन-भाविन , तीन लोक-छिब सची मनहुँ छानन्द दृढ़ार्वान , ललिक हिलोरें खाति किलन्दी रस सरसावित ; नीलाम्बर तनुधारि ऋष्ण मिलिवे जनुधावित !

भरे सरोवर स्वच्छ नील जल निलन रहे खिलि , सारस-हंस-चकोर घोर सब सोर करें मिलि । जुही गन्धि सों पुही चुई परिमल सुचि धावित ; पुहुप-धूप-धूसरित हीय सब सूल नसावित। हरी यास सों घिरे तुंग टीले नभ-चुम्बत! तिन में सीधी सरल सरग दिसि उरग उलम्बत, जब सों बहरें लहरें छहरें तेरी समुदित, बिन कारन निहं ज्ञात आप आपिहं सों प्रमुदित;

कोऊ सरसों-सुमन फूल जो सिर सों वाँधत, गिरियारिन गोरिन के सँग कोड चुहल मचावत, बरस दिना की आस पुजावन, कसक मिटावन, नाचि सजाय-बजाय लगे गावन में गावन,

कहुँ गँवार गम्भीर वसन्ती वसन रँगावत, जो तब स्वच्छ स्वरूप सदा सब के मन भावत; ऊधम उमग्यो परत रँग्यो जग तव रूस-रागत, गारी-पिचंकारी-तारिन सों तेरो स्वागत!

कोड बावरे भये गुलालहिं मगन उड़ावत , करि फगुवारन लाल गीत फागुन के गावत ; हुरिहारिन की धूम और रंगरेलनि-पेलनि , देखहु तिनकी अहा ! खेल-खेलनि भक्तभेलनि ;

मोद-उद्धि की लहरि सबन उनमत्त बनावि , तोरि लाज-कुल-दृढ़ पुल कों जनु उमगति आवि ; स्रीत और भय-भीत कबहुँ परबसिहं निचावत ; प्रीषम के गहि केस स्वेद उर में छलकावत ,

सीतल-मन्द सुगन्धि-सनी निज वायु बहावत , याही सों तृ साँचमाँच 'ऋतुराज' कहावत ! भारत त्रारत ताकी कटक करेजो-करकत , पहुँच्यो दसा बसन्त कहाँ सों रस्कत-रस्कत ! ऋतु-सुमौिल-मिन श्रहों ! यहाँ के हरहु त्रितापन , प्रेमवन्त ! गुनवन्त ! करहु सुख-सान्ति सुथापन ! हमहूँ एक गंवार गाम-रस-पुलिकत तन-मन , जासों हमरो कह्यो सुन्यो छिमियो सब भगवन , मिहंमा श्रपरमपार पार को पावत पूरन , सत्य वर्ननातीत गीत तब करत सुपूरन ।

## पावस-प्रमोद

जय जग-जीवन जलद नवल-कुलहा-उलहावन , विस्व-वाटिका अमल विमल बन वारि वहावन ; जीवन दें बन बनसपती में जीवन लावन . गरु प्रीपम पन-दरप दलन, मन मोद मनावन ; जय मन-भावन, विपत-नसावन, सुर-सरसावन . सावन को जग ठेलि केलि जल चहुँ बरसावन ! जय घनस्याम ललाम प्रेम-रस उरिह हदावन , फूल भरी बसुधा सिर सारी हरी उदावन ? वाँधि मंडलाकार पुरन्दर को धनु पावन , तरिज दिखावन गरिज, लरिज मन भय उपजावन . अदमुत आभावन्त अंग अति अमल अखंडत , धुमाई-धुमाई धन धनो धूम धिरि घोर घमंडत ;

कारे कजरारे मतवारे धुरवा धावत , सुख सरसावत, हिय हरसावत, जल वरसावत ; उछरि-उछरि जल-छाल छिरकि छिति छर-रर छमकति , चंचल चपला चमचमाति चहुँधा चलि चमकति ।

मनु यह पटिया परी माँग ईंगुर की राजित , छाँह , तमालन स्याम संग स्यामा जनु भ्राजिति ; घर कोठिन को तरकिन, दरकिन, माँटी सरकिन , देखहु तिनकी अपर-अपर ऊपर सों रस्किन ।

सुखद सुरीलो गामन में ललना गन-गामन , भरि उछाह घर सों तिन श्रामन भूलन जामन ; पवन उड़त उर के पटुकनि भटपटहिं सुम्हारन , मंजुल लोल कलोलनि बोलन विविध मल्हारन।

एक-एक कों पकरि बुलावन, कर गहि लावन , जोरावरी चलावन, भूला समिक मुलावन ; मधुर मिर्सामसी सों मचकी दें जाहि हि<mark>लावन ,</mark> "राखो ! मेरी सोंह ! मरी !" कहि ताहि रखावन ।

श्रीषम गयो पराइ. सकल थल सोहत सीतल, देत लैन नहिं चैन रैन तड मसक-दंस-दल। बरन-बरन के बादर सों कहुँ परित क्वार श्रिति, भीनी-भीनी गन्ध गहित, बर बहित पवन-गित।

देखहु मनहिं प्रसन्न लितत मृग-छौनिन-श्रानन , डोलिन तिनकी कानन, किर ऊपर कों कानन ; रज-विहीन पतरी लितकत को देखहु लहकन , घूँघट-पट सों मुख निकारि चाहत जनु चहकत । भरत द्रुमन सों सुमन सौरभित डारिन हिल-हिल , मनहु देत बन-थली तोहि स्वागत-पुष्पांजिल ! निरिख चहूँ छिब-पुंज लगत जनु यह सन-भावन , कुंज-बिहारी कुंजन सों किंद्र चाहत आवन।

परम नीक रमनीक सुखद नित नव-मंगल-प्रद , अमित अमल प्राकृतिक छटा सों प्रमुदित गदगद ; सजल सफल, अति सरल, सकल सुर-नर-मुनि मोहति , कलित-ललित तृन हरित संकुलित बसुधा सोहति ।

खेचर, -भूचर, जलचर, तृन-तरु-सब के गातन, उठित अमन्द तरंग, हृद्य आनन्द समात न; गान तान रस-सान, जान जिय जनु जग जाचन, प्रकृति-कामनी तन उघारि चाहति जनु नाचन;

तेरी सुन्दरताई भाई जो सब के मन,
मुख सों बरनि न जाई छाई सोमा नैनन।
जद्यपि कवियन गाई पाई ताकी थाह न,
मन ही-मनहिं समाई त्याई नहिं अवगाहन।

रह्यो श्रद्धतो गुनि-गनहूँ सों जब तव गुन-घन, कहा हमारे बूते, देखहुँ जासों गुनि मन; तड तव सोम-सुखद बिसद-सुठि पद-मय दरपन, करत सत्यनारायण जन तुम्हरे ही श्ररपन।

## अमर-दूत

श्री राधा वर निज-जन-बाधा-सकल-नसावन , जाको ब्रज मनभावन जो ब्रज को मनभावन ; रिसक-सिरोमनि मन-हरन, निरमल-नेह-निकु'ज , मोद-भरन, उर-सुख-करन, श्रविचल श्रानँद-पु'ज। रंगीलो साँवरो ;

कंस मारिं भू-भार-उतारन, खल-दल-तारन, बिस्तारन बिज्ञान बिमल, श्रुति-सेतु-सँवारन; जन-मन-रंजन, सोहना, गुन-श्रागर चित-चोर, भव-भय-भंजन, मोहना, नागर नन्द-किंसोर, गयो जब द्वारिका;

बिलखाती, ससनेह पुकारित जसुमित माई, स्याम-विरह-श्रकुलाती, पाती कबहुँ न पाई, जिय श्रिय हरि-दरसन विना, छिन-छिन परम श्रधीर, सोचित, मोचित निसि-दिना, निसरत नैननु नीर। विकल कल ना हिंथे।

पावन सावन मास नई उनई घन पाँती,
मुनिं-मन-भाई, छई, रसमई मंजुल काँती,
सोहत सुन्दर चहुँ सजल, सरिता-पोखर-ताल,
लोल-लोल तहँ श्रिति श्रमल, दादुर बोल रसाल,
छटा चूई परै।

श्रलवेली कहुँ बेलि, द्रुमन सों लिपटि सुहाई , धोये-धोये पातन की श्रनुपम कमनाई , चातक चिल, कोयल लिति, बोलत मधुरे बोल , क्कि-कृकि केकी कलित, कुंजन करत कलोल , निरखि घन की छटा।

इन्द्र-धनुष श्रौ इन्द्र-बधूटिन की सुचि सोभा, को जग जनम्यो मनुज, जासु मन निरखि न लोभा, प्रिय पालन पावस लहरि, लहलहात चहुँ श्रोर, छाई छिब छिति पै छहरि ताको श्रोर न छोर, लसे मन-मोहनी।

कहूँ बालिका-पुंज कुंज लिख परिमत पावन , सुख-सरसावन, सरल-सुहावन, हिय-हरसावन , कोकिल-कंठ-लजावनी, मनभावनी श्रपार , भ्राट-प्रेम-सरसावनी, रागत मंजु मलार , हिंडोरनि फूलतीं ।

बाल-वृन्द सरसत डर-द्रसत चहुँ चिल आवे , मधुर-मधुर मुसकाइ रहस-बितयाँ बतरावे , तरु-बर डार हलावहीं, घोरी धूमरि टेरि , सुन्दर राग आलापहीं, भौरा, चकई फेरि , विविध कीड़ा करें ।

लिख यह सुखमा-जाल, लाल-निज-विन नँदरानी , हरि-सुधि उमड़ी-घुमड़ी तन, उर श्रति श्रकुलानी ; सुधि-बुधि तजि, माथौ पकरि, करि-करि सोच श्रपार , हग-जल मिस मानहुँ निकरि, बहीं विरह की धार ;

कृष्ण-रटना लगी।

कृष्ण-बिरह की बेलि नई ता उर हरियाई , सोचन अश्रु-बिमोचन दोउ दल बल अधिकाई , पाइ प्रेम-रस बिंद गई, तन-तरु लिपटी धाइ , फैलि, फूटि, चहुँधा छई, बिथा न बरनी जाइ; अकथ ताकी कथा ।

कहित बिकल मन महिर, 'कहाँ हिर दूढ़न जाऊँ ?' 'कब गिह लालन ललकत-मन, गिह हृद्य लगाऊँ ?' 'सीरी कब छाती करौं, कब सुत द्रसन पाउँ ?' 'कबै मोद निज मन भरौं, किहि कर धाइ पठाउँ, सँदेसो स्याम पे ?'

'पढ़ी न त्राखर एक, ज्ञान सपने ना पायो , दृध-दही चारन में सबरो जनम गँवायो ; मात-पिता बैरी भये, शिचा दई न मोहि , सबरे दिन यों ही गये, कहा कहें ते होहिं।' मनहिं मन में कही ।

'सुनी गरग सों अनुसूया की प्रथम कहानी, सीता सती पुनीता की सुठि कथा पुरानी; बिसद ब्रह्म विद्या-पगी, मैत्रेयी तिय-रत्न, सास्त-पारगी गारगी, मन्दालसा सयत्न, पढ़ीं सब की सबै।'

'निज-निज जनम धरन को फल उनने ही पायो , श्रिबचल, श्रिभमत सकल भाँति सुन्दर श्रिपनायो ; उदाहरनि उज्जल दयो, जग की तियनि श्रमूप , पावन जस दस-दिसि झ्यो, उनको सुकृति-सहूप ;

पाइ बिद्या-बलै।'

'नारी-सिन्ना निरादरंत जे लोग त्रानारी , ते स्वदेस-श्रवनित-प्रचंड-पातक-श्रधिकारी ; निरिष्ठ हाल मेरो प्रथम, लेड समिक सब कोइ , विद्या-वल लिह मित परम श्रवला सबला होइ । लखी श्रजमाइ कै ।"

'कोनें भेजों दृत, पूत सों विथा सुनावें , बातन में बहलाइ, जाइ ताकों इहँ लावें ? त्यागि मञ्जपुरी सों गयो, छाँड़ि सवन को साथ , सात समुन्द्र पे भयो, दृर द्वारिका नाथ ; जाइगों को उहाँ ?'

'नाय जाइ श्रक्र्र क्रूर तेरो बजमारे! बातन में दे सबनि ले गयो प्रान हमारे, क्यों न दिखावत लाइ कोड, सूरति ललित ललाम, कहँ मूरति कमनीय दोड, स्याम श्रीर बलराम। रही श्रकुलाइ मैं।

श्रित उदास, बिन श्रास, सबे-तन-सुर्रात भुलानी , पूत-प्रेम सों भरी, परम दरसन ललचानी . बिलपति, कलपति श्रित जबे, लिख जननी निज स्थाम , भगत-भगत श्राये तबे, भाये मन श्रिभिराम , भ्रमर के रूप में।

ठिठक्यो, अटक्यो भ्रमर देखि जसुमित महरानी , निज-दुख सों अति दुखी, ताहि मन में अनुमानी ; तिहि दिसि चितवत चित्तत चित, सजल जुगल भरि नैन, हरि-वियोग कातर अमित, आरत गद-गद बेन ,

कहन तासों लगी।

'तेरो तन घनस्याम स्थाम, ग्वनस्थाम उतें सुनिं, तेरी गुंजन सुरिल मधुप, उत मुरिल मधुर धुनिं, पीत रेख तब कटि बसति, उत पीताम्बर चारू, बिपनि-बिहारी दोड लसत, एक रूप सिंगारू, जुगल रस के चखा?

'याही कारन निज प्यारे ढिंग तोहिं पठाऊँ, किंद्यो वासों विथा, सर्वे जो श्रवे सुनाऊँ; 'जैयो घटपद धाय कै, किर निज कृपा विसेस, लैयो काज बनाय कै, दे मो यह सन्देस; सिंदौसो लौटियों।'

'जननी-जनम-भूमि सुनियत सुर्गेहु सों प्यारी', सो तिज सबरो मोह सांबरे तुमिन विदारी; का तुम्हरी मित गित भई जो ऐसौ बरताव, किधौ नीति बदली नई, ताकौ पर्यो प्रभाव; कुटिल विश्व को भर्यो ?'

'माखन कर पौंछन सों चिक्कन चारु सुहावत , बिधु बन स्थाम तमाल रह्यो जो हिंथ हरसावत , लागत ताके लखन सों, मित चिल बाकी स्थोर , बात लगावत सखन सों, स्थावत नन्द-किसोर , कितहुँ सों भाजिके ।'

'वहीं किलेन्दी-कूल, कदम्बन के बन छाये, बरन-वरन के लता-भवन मन हरन सुहाये; वहीं कुन्द की कुंज ये, परम-प्रमोद-समाज, पे मुकुन्द-बिन बिस-भये, सारे सुखमा-साज! चित्त वाही धर्यो! 'लगत पलास उदास, असोक ससोकहु भारी, बौरे बने रसाल, माधनी लता दुखारी, तिज-तिज निज प्रफुलितपनी, विरह-विधित श्रकुलात। जड़ हू है चेतन मनी, दीन-मलीन लखात, एक माधी-विना!'

'नित नृतन तृन डारि सघन बंसी-बट छैयाँ, फेरि-फेरि कर-कमल, चराई जो हरि गैयाँ, ते तित सुधि ऋति ही करत, सब तन रहीं भुराय, नयन स्रवत जल, नहिं चरत,व्याकुल उदर ऋघाय, उठाये म्हों फिरें!'

'वचन-हीन ये दीन गऊ दुख सों दिन वितवतिं , दरस-लालसा लगी चिकत-चित इत उत चितवतिं , एक संग तिनकों तजत, अलि कहियो, ए लाल ! क्यों न हीय निज तुम लजत, जग कहाय गोपाल ! मोह ऐसो तज्यो !'

'नील-कमल-दल स्याम जासु तन सुन्दर सोहैं, नीलाम्बर वसनाभिराम विद्युत-मन मोहैं, भ्रम में परि घनस्याम के. लिख घनस्याम ऋगार, नाचि-नाचि त्रज-धाम के कूकत मोर ऋपार; भरे ऋानन्द में!

'यहँ को नव नवनीत मिल्यो मसरी त्र्यति उत्तम , भला सकै मिलि कहा सहर में सद या के सम ? रहें यही लालो त्र्यजहुँ, काढ़त यहि जब भोर , भूखो रहत न होइ कहुँ, मेरो माखन-चोर ! बँथ्यो निज टेव को !'

#### सत्यनारायण जी के प्रन्थ

अनुवाद—उत्तर रामचरित, मालतीमाधव, देशभक होरेशस (ऋँगरेज़ी से)। मुक्तक संग्रह—हृदय-तरंग।

### श्री वियोगीहरि

ब्रज-वल्लभ त्रौर ब्रजभाषा के प्रकाम प्रेमी वियोगी हिर जी ने त्र्याजकल साहित्य से संन्यास ले लिया है। भावुक-हृदय तो ब्राप हैं ही, ब्रातः ब्राजकल दिल्ली में रह कर तन-मन-धन से ब्राक्चतों की सेवा कर

रहे हैं। 'हरिजन सेवक' नाम का एक हिन्दी-पत्र भी आपके सम्पादन में निकलता रहा है।

वियोगी हरि में ग्रन्छी कवि-प्रतिमा है। ग्रापका हृदय स्वन्छ, विशाल ग्रीर सरस है जो उसके ग्रानुरूप ही है। 'प्रेम-शतक', 'प्रेम-थिक' ग्रीर 'प्रेमांजिल' में ग्रापकी जनमाण की उत्कृष्ट ग्रीर हृदय स्पर्शिनी कविताएँ मिलती हैं। 'मावना', 'ग्रन्तनांद' ग्रापकी गद्य-काव्य



की अञ्ब्ही पुस्तकों हैं। गद्य-काव्य के चेत्र में बियोगीहरि ने उस समय -कार्य किया जिस समय उस चेत्र में प्रचुर संख्या में कवि न थे। वियोगी हरि की प्रख्यात रचना 'वीर-सतसई' है। दोहा-शैली में यह वीर रस का सराहनीय काव्य है। कुछ दोहें तो वस्तुतः वड़े ही सुन्दर श्रीर सुगठित हैं। इस पुस्तक पर किव को 'सम्मेलन' ने १२००) का 'मंगलाप्रसाद पारितोषिक' देकर सम्मानित किया है।

हरिजन-श्रान्दोलन में श्राने के पश्चात् वियोगीहरि जी की राष्ट्रीय-मावना को भी उत्ते जना मिली श्रोर उसी श्रावेश में श्रापने 'चरखे की गूँज', 'चरखा स्तोत्र' श्रोर 'श्रमहयोग-वीणा' नाम की साधारण पुस्तकें लिखीं। वीर-सतसई में यों तो विचार श्रन्छे हैं; किन्तु भावों की नवीनता श्रोर काव्य-कला प्रवीरता नहीं —यहाँ तक कि भीम के द्वारा दुःशासन के रुधिर-पान तक की प्रशंसा है। पद्यमय श्रन्थों के सामने श्रापके कुछ गद्य श्रन्थों में विशेष साहित्यिक सौष्टव है।

#### सत्य-वीर

सुन्दर सत्य-सरोज सुचि, विगस्यो धर्म-नड़ागः सुरभित चहुँ हरिचन्द को, जुग-जुग पुन्य-पराग। फुँकन देत निहं मृत सुवनु, माँगत हिय-तनु-पीरः निरिख नृपति-सत-धर्म-धृति, धृति हूँ भई अधीर। पद्मा-पित पट पीत क्यों, खस्यो नीर-निधि-तीर ? पितिहं फारि शैत्र्या दियों, निज-अँग-आधो चीर! जो न जन्म हरिचन्द को, होतो या जग माँह. जुग-जुग रहित असत्य की, अमिट अँधेरी छाँह। निहं विचल्यों सत-पन्य तें, सिह असत्य दुख-द्वन्द, कित में गाँधी-हप हैं, पुनि प्रकट्यों हरिचन्द।

### युद्ध-वीर

केसरिया बागो पहिरि, कर कंकण, उर माल, रण-दूलह ! बरि लाइयौ, दुलहिन विजय-सुवाल । श्रोघट घाट कृपाण को, समर-धार बिनु पार, सनमुख जे उतरे तरे, परे बिमुख मँभधार। दीठि बिमुख ढीठी ठवे, गिनत न ईठ-अनीठ, घालत दै-दै पीठ सर, तानि-तानि सर-पीठ। धनि-धनि, सो सुकृती त्रती, सूर-सूर, सत-सन्ध ! खंग खोलि खुलि खेत पै, खेलतु जासु कबन्ध। लग्तु काल सों लाख में, कोई माई कौ लाल, कहू, केते करबाल कों, करत कंठ-कल मत्ल ? धन्य, भीम! रण-धीर तूँ, धरि अरि-छाती पाव, भरि ऋँगुरिनि शोणितु पियो, इन मूँ छनि दे ताव ! धन्य, कर्ण ! रिपु-२क्त सों, दियौ पूरि रण-कुंड, करि कन्दुक अति चाव सों, उझरि उझारे मुंड! सहज बजावत गाल त्यों, सहज फुलावन गाल, काल-गाल में रिपु-दलै कठिन गेरिबो हाल। रण सुभट्ट वै भुट्ट-लों, गहि ऋसि कट्टत मुंड, उठि कबन्ध जुट्टत कहूँ, कहुँ लुट्टत रिपु-रुंड।

#### वीर-नेत्र

होति लाख में एक कहुँ, अग्नि-वर्न वह आँख; देखत हीं दिहें करित जो, दुवन-दीह दलु राख। नयन कंज, खंजन-मधुप, मब, मृग, मीन समान; लोहितु और अँगारु मैं, द्वै अनुपम उपमान। सुभट-नयन श्रंगार पै, श्रचरज एक लखातु, ज्यों-ज्यों परतु उमाह-जलु, त्यों-त्यों धधकत जातु। जाव फूटि रित-रॅग-रली, श्रलसोंहीं वह श्रांख, सहज-श्रोज-ज्वाला-ज्वलित, चिरजीवों जुग लाख। सुरत-रंगु कहँ हगिन में, कहँ रण-श्रोज-उदातु, यातें उज्ज्वल होतु मुख, वाते कज्जल होतु। युद्ध-रत्त-हग-रक्त की, कहा रक्त-सँग लाग, लागतु यातें दाग वह, मेटतु हिय को दाग। सहज सूर-नैनिन लख्यों, सील-श्रोज-संचार, एके रस निवसतु तहाँ, पानिय श्रोक श्रंगार। जदिप कद्ध-बल-तेज को, कियों न प्रगटि प्रकामु; दिपतु तऊ श्रंखियान ह्वं, श्रन्तर-श्रोज-उजामु।

#### खङ्ग

पर्यो समुिक नहिं आजु-लों, या अचरजु को हेतुः हर्यो असित असि-लता में, मुजमु-चाफ-फलु सेतु। जदिप हतो पानिप चढ़्यों, अचरजु तदिप महानः नित-प्रति प्यासी ही रही, लही न तृप्ति कृपान! बसित आपु लघु न्यान में, वह कृपान लघु गात, त्रिमुवन में न समातु पें, सुजसु तासु अवदात। प्रलय-कारिनी तुव, छता! लपलपाति तलवार; खात-खात खल-सीस जो, लई न अजहुँ डकार! बसे जहाँ करबाल! तू, रमें तहाँ किम बाल? एक संग निवसति कहूँ, ज्वाल, मालती-माल? धारि सील, असि-बालिके! अब तू भयी सयानि; अरी हठीली! कित तजी, वह इठलाहट-मानि?

लहरति, चमकित चाव सों, यों तरवार अन्पः, धाय डसित, चोंधित चखिन, नागिनि-दामिनि-रूप ! करित मरम तरवार जो सोइ प्रखर तरवार; जानत कबहुँ कृपा न किर, किह्य कृपान करार ! सुभट लाल, असि-दृतिका, ठाढ़ी, सुमुखि-सयानि; मानिति बसुधा-बाल कों, यही गहावित पानि । रण-नामक-भामिनि तुम्हीं, कुल-कामिनि करवाल ! अन्नहुँ प्रीतम-कंठ तूं. भई लपिट रित-माल ! सोभित नील असीन पै, रुधिर-बिन्दु-कुत जाल ! लसित तमाल-लतान पै, मनहुँ बधूटी-माल !

### भीष्म-प्रतिज्ञा

रहि हों श्रस्न गहाय के, रिख निज प्रन की लाज; के श्रव भीषम ही यहाँ, के तुमहीं, जदुराज! सरिन ढाँपि रिब-मंडलिह, शोणित-सरित अन्हाय; तेरी ही सों तोहिं हिरे! रिहहों श्रस्न गहाय। इत पारथ-रथ-सारथी, उत भीषम रन-धीर; तिलहूँ निहं टारे टरें, दुहूँ बल्ल-प्रन-बीर। मुख श्रम-सीकर, हग श्रक्त, रन-रँग-रंजित केस; फहरतु पटु, गिह चक्र हिर, धाये मुभट-सुवेस! कच रज-रंजित, रुधिर मिलि, मलकत श्रम-कन श्रंग, फहरतु पटु गिहे चक्र हिरें, धाये किर प्रन-मंग! प्रन कीनों बहु बीर जग, टेकहुँ गही श्रनेक; पे भीषम-त्रत श्राजु लों, है भीषम-त्रत एक! सम सिर कासों कीजिये, मिल्यों नािह उपमान; भीषम-सों भीषम भयों, वह भीषम त्रतवान!

# युद्ध-दर्शन

सुन्यो प्रलय-घन-घार लों, जब सैनिक रण-संख; किलिक-किलिक कूदे समर, भिर उड़ान बिनु पंख ! चली चमाचम कोप सों, चकचौंधिन तरवार, पटी लोथ पै लोथ त्यों, वही रक्त-नद्-धार! निहं यह फरना गेरु को नाहिं शृंग यह स्याम; असि-विदीर्ण किट-कुम्भ तें, स्रवत शाण अविराम। तुरँग, तोय, तरवार तहँ, निज-निज पूरन काजु; धूरि-धूम-लोहित मयी, सृजत सृष्टि मनु आजु।

# अभिमन्यु

जइयो चितवत चाव सों प्रिया उत्तरा-श्रोर ; ना जानें, कब लोटि हों, प्यारे पार्थ-किसार ! धन्य, उत्तरा-उर-धनी ! धन्य, सुभद्रा नन्द ! धनि भारत-भट श्रयनी ! पार्थ-पयोनिधि-चन्द ! धन्य, पार्थ-चख-चन्द ! हूँ, धन्य सुभद्रा-लाल ! सातहुँ महारथीन सों, कियो युद्ध बिकराल !

#### महारागा प्रताप

श्रागु-श्रागु पे मेवाड़ के, छपी तिहारी छाप , तेरे प्रखर प्रताप तें रागा प्रवल प्रताप। जगत जाहि खोजत भिरें, सो स्वतन्त्रता श्राप , विकल तोहिं हेरत श्रृजों, राग्रा निटुर प्रताप। है प्रताप! मेवाड़ में तुम्हीं समर्थ, सनाथ। धनि! धनि! तेरे हाथ ए, धनि! धनि तेरो माथ! रजपूतन की नाक तूँ, राणा प्रवल - प्रताप! हैं तेरी ही मूँछ की, राजधान में छाप। काँटे लों कसक्यों सदा, को श्रकवर-उर-माहि? छाँड़ि प्रताप-प्रताप जग, दूजो लखियतु नाहिं। श्रा, प्रताप मेवाड़ के! यह कैसो तुव काम? खात खलन तुव खङ्ग, पे, होत काल को नाम! उमड़ि समुद्र-समुद्र लों, हिले श्रापु तें श्रापु; करुण-वीर-रस-लों मिले, सक्ता श्रोर प्रताप!

### छत्रपति शिवाजी

किधौ रौद्र-रस रुद्र के, किधौ श्रोज-श्रवतार, साह-सुवन सिवराज! तें, किधौ प्रलय साकार? रखी तुहीं सरजा सिवा! दिलत हिन्द की लाज; निरवलम्ब हिन्दून को तूँ ही भया जहाज। यही रुद्र-श्रवतार है, यही सुभैरव-रूप! येही भीषण भीम है, सिवा भौसिला-भूप॥ श्रौरँगहू तुव धाक तें, भाजतु भामिनि-भौन; है लोहा तुव सँग, सिवा! लेनहार फिरि कौन? नित-प्रति सेवा खलनु की, तोहिं क्लेवा देत; पेट खलावत, काल! तें, तऊ श्राय रण-खेत। गरव करत कत बावरे, उमँगि उच्च गिरि-श्रंग! जस-गौरव सिवराज कौ, इत नभ तेहु उतंग! "करकी क्यों श्रापृहि चुरि ?" कहत हरम श्रकुलाय. "सुन्या नाहिं, श्रावतु सिवा, समर-निसान बजाय ?"

किते न तोपनु तें सिवा, दृढ़ गढ़ दिये दहाय; केते सुरँग लगाय कें दिये न दुर्ग उड़ाय। हैं तो विजयी बिस्व में, श्रजित राम-गढ़-राज! गहि कृपान श्ररि काटि हो, राखि हिन्द की लाज।

#### महाराज छत्रसाल

छत्रसाल नृप ! नाम तुव, मंगल मोद-निधान. सुमिरि जाहि अजहूँ बनिक, खोलत प्रात दुकान! चम्पत को बच्चा तुहीं, है इक सच्चा शेर, जन्बर बब्बर-बंस के, किये न केते जेर! रैयत हित-हिय-दानु दिय, हथियारन-हित हाथ; अत्रसाल, धनि ! कृष्ण-हित, नैन, धर्म-हित माथ ! गहि कृपान-कुस नृप छता, दियौ तेहिं नित दानुं; तऊ कृतन्नी काल ! तें, नहिं मानत एहसानु। प्रसित प्राह-अवरंग मुख, खंड बुँदेल-गयन्द, उमंगि उधार्यो धाय, धनि, हरि-इव चम्पत-नन्द! धनि, छत्ता ! तुव खग्ग, धनि ! रण-श्रडग्ग पवि-देह; बहु मूँ छनवारेन कों, मरदि मिलायों खेह। निहं छत्ता ! परवाह कछु, तोहिं साह के द्वार, है तू ब्रज-दरबार की, ऐंडदार सरदार! छत्रसाल नृप-धाक तें; बड़े बड़े थहरायँ; कहुँ 'छकार' के सुनत ही, छूटि न छक्के जायँ! त्रसि-मुवंगिनी-त्रांगनाः - सङ्ग समर-संजोगः भोगें मुज-भुजगेन्द्र तो छता ! छत्रपति-भोग! कहूँ बिपत, कहुँ भयो, तूँ, संम्पत, चम्पत लाल ! दुष्टन-हित करवाल भा, अरु इष्टन-हित ढाल ! चम्पत ! खंडबुँदेल की, तें पत राखनहारु ; दुबत हम हिन्दून कों; तुव कुमारु कनधारु !

## दुर्गावती

धन्य सती दुर्गावती ! करि गढ़-मंडल राज। रखी गौड़वानें तुहीं खड़-धर्म की लाज! बज्ज-कवच तनु, कन्ध धनु, कर कृपाण, किट ढाल, गढ़-मन्डल-दुर्गावती, रण-दुर्गा विकराल, मत्त मुग़ल-दल दलमल्यो, गढ़-मन्डल रण ठानि ! धनि, दुर्गा दुर्गावती !' रखी तुहीं कुल-कानि !

### लच्मीबाई

तिज कमलासनु कर-कमलु, गिह तुरङ्ग-तरवार, कुल – कमला कीली भई, भाँसी-दुरग-दुष्ट्यार, हों देख्या अचरज अबे, भाँसी-दुरग-अपार, दग-कमलिन अंगार, त्यों, कर-कमलिन तरवार! भई प्रगटि रण-कालिका, गढ़ भाँसी-परतच्छ, सुभट सँहारे लच्छमी, लच्छ-लच्छ कटि लच्छ! जय भाँसी-गढ़ लच्छमी! राजित त्रिविध अनूप, गित चपला, दुति चिन्द्रका. समर चंडिका रूप।

#### विविध

जाव भलें कुरु-राज पै, धारि दूत-बर बेस, जइयो भूलि न कहुँ वहाँ, केसव द्रौपदि-केस ! व्योम-बान सररात श्रौ, तड़िक तोप तररात ! सुथिर श्रिथर थहरात त्यों, दुर्ग-दीह श्रररात !

लेखेही ऋतु लेखियत, नितप्रति यीपम माथ, जठर-ज्वाल तें जरि रहे, हम श्रनाथ जग-नाथ! विना मान तज दीजियों, सुरगहुँ सुऋति-समेत , कहौ मान, तौ कीजियौ, नरकहुँ नित्य निकेत ! अन्तहुँ अरिहिं न सौंपिये, करियो प्रण प्रतिपाल, निज भाँवरि की भामिनी. निज कर की करवाल । वीर-बधू ! तुव सवति वह, चिजय-वधू नवबाल , तास गरें गेरति तक, कहा जानि रित-माल ! भ्रमित-भीत त्र्यारे नारियाँ, सगवग भाजति जाहि , आगे देखति नाहिं, त्यों पाछें हरति नाहिं। दनुज दलन सौमित्रि-सर, मारुति मुष्टि-प्रहार, भीष्म-त्रातुल विक्रम, तिहुँ, ब्रह्मचर्य-व्रत-सार्। हगनि स्रोज लाली लसै, रुधिर पियाली हाथ, काल-नटी काली किलकि, नटित कपाली-साथ। साधतु साधनु एक ही, तिज अनेक बुधि-सीम धनुष-सिद्ध अर्जुन भयो, गदा सिद्ध भो भीम। लै असि-हल, जोती मही, वोयो सीस सुधान, करि सुचि खेती, जस लुन्यो, धनि रजपूत किसान! ह्वे सबलनु कों सूल जो, करत निवल-प्रतिपाल, बीर-जनिन को साल सो, ऋहै धर्म की ढाल ! करै जाति स्वाधीन जो, साँचो सोइ सुपूत, यों तौ, कहुं, केते नहीं, कायर कूर कुपूत, ्फरित न हिम्मति खेत में, बहति न श्रसि ब्रत-धार . चल-विक्रम की बोरियाँ, विकतिं न हाट-वजार।

नहिं बदल-दल-चल यहै, तर्डित न यह, किरपान, नहिं घन गाजत गहगहे, बाजत तुमुल निसान। लिखें हमारे भाल पें, श्रंक न श्रर्थ श्रधीन, ज्यों पानीपत पे भये, हम पानीपत-हीन। को न अनय-मग पगुधर्यौ, लहि इहि कुमति कुदानु, न्याय-पतित भे भीषमहुँ, भिख दुरजोधन-धानु। अथयौ सो अथयौ, न पुनि, उनयौ भीषम-भान, श्रार्य - सक्ति - जय-पद्मिनी, परी तबहिं ते म्लान । जथा राम - रावन - समर, नीरद्-नाद् - विहीन , भारत-युद्ध ऋपूर्न त्यों, विना कर्न प्रन-पीन ; 'जराधीन ऋँग छीन हों, दीन दन्त-नख-हीन .' नहिं ऐसी चिन्ता कहूँ, कबहुँ केहरी कीन। रचि-रचि कोरी कल्पना, बहुत जल्पना मृद , सहज सती अरु सूर कौ, गति रहस्य अति गूढ़। निवल, निरुद्यम, निर्धनी, नास्तिक, निपट निरास , जड़, कादर करि देतु है, नरहिं अन्धविस्वास। भाजत भग्गुल भभरि जहँ, खुलि खेलत तहँ बीर, जरत सुरासुर जाहिं लखि, पियत ताहिं सिव धीर ; मतवारे सब ह्वै रहे, मतवारे मत माहिं, सिर उतारि सतधर्म पै, कांड चढ़ावत नाहिं, तिज देती जो पे कहूँ, कोइल काग-कठोर तौ होती पाच्छीनु में, साँचेहुँ तैं सिरमौर। कारण कहुँ, कारज कहूँ, अचरज कहत बनौन, असि तौ पीवति रकत पै, होत रकत तुव नैन। पावस ही में धनुपं अब, सिरत-तीर ही तीर, रोदन ही में लाल हग, नौरस ही में बीर। टेक-टेक केते कहत, हठहू गहत अनेक, पे कहँ हठ हम्मीर की, कहँ प्रताप की टेक। नैनिन नित किन राखिये, तिनकी पायन धूरि, पूरि पेंज जे मरद की, भय युद्ध मिंध चूरि। मर्यो रक्त निहं, जिन हगिन देखि आत्म-अपमान, क्यों न बिधे तिन में बिधे, शूल विपम विष्वान। नम जिमि बिन सिस सूर के, जिमि पंत्ती बिन पाँख, बिना जीव जिमि देह, तिमि बिना आज यह आँख। लिख सतीत्व-अपमानहूँ, भये न जे हग लाल, नीबू-नौन निचोरिये, छेदि फेरिये हाल।

#### श्री वियोगीहरि जी के मुख्य ग्रन्थ

काव्य-चीर-सतसई । गद्य-काव्य-ग्रयन्तर्नाद । संग्रह-ग्रज-माधुरी सार । गद्य -साहित्य-विहार, प्रेम-योग ।

### मिश्र-बन्धु

रावराजा डाक्टर श्यामिवहारी मिश्र, रायबहादुर एम॰ ए॰, डी-लिट्॰ रायबहादुर पंडित शुक्रदेविवहारी मिश्र, बी॰ ए॰

पंडित बालदत्त की मिश्र के वंश-भूषण रावराजा डाक्टर श्याम विहारी का जन्म ग्राम इँटौंजा जिला लखनऊ में संवत् १६३० में ऋौर छोटे मिश्रजी का संवत् १६३५ में हुआ। रावराजा संवत् १६५० में



गरोशविहारी मिश्र

शुकदेवविहारी मिश्र

श्यामविहारी मिश्र

ऋँगरेज़ी में प्रथमश्रेणी में विशेष योग्यता के साथ बी॰ ए॰ तथा १६५३ में एम॰ ए॰ पास कर डिप्टी-कज्जक्टर हुए । कोऋापरेटिव विभाग-में रिजस्ट्रार श्चादि कई प्रतिष्ठित पदों पर रह कर डिप्टी-कमीश्नर नियुक्त हुए। संवत् १६५८ में पैन्शन पाकर श्रोरछा राज्य में दीवान बनाये गये। श्रव श्राप वहीं प्रधान मन्त्री हैं। संवत् १६८५ में रायवहादुर १६६१ में श्रोरछा राज्य से रावराजा तथा १६६५ में प्रयाग विश्वविद्यालय से डी० लिट्० की उपाधियाँ मिलीं। संवत् १६६७ से १६७१ तक श्राप छतरपूर राज्य में भी दीवान रहें।

छोटे मिश्रजी ने संवत् १६५७ में बी० ए० ग्रोर १६५८ में वकालत की परीचा पास की तथा ५ बरस तक वकालत कर मुन्सिफ होकर जज हुए । तत्पश्चात् साढ़े पन्द्रह बरस तक छतरपुर राज्य में दीवान रहे । संवत् १६८३ में ग्रापको सरकार से राय बहादुर की उपाधि मिली ।

संवत् १६५५ से दोनों मिश्र बन्धु साथ साथ साहित्य-सेवा कर रहे हैं। दोनों सफल समालोचक, सुकवि, सुयाग्य लेखक ग्रांर साहित्य के प्रगाढ़ पंडित हैं। ग्रापने ही सबसे प्रथम हिन्दी-साहित्य का ग्रालोचना-त्मक सुव्यवस्थित इतिहास लिख कर इस ग्रोर हिन्दी-संसार का ध्यान ग्राकृष्ट किया ग्रोर 'हिन्दी-नवरल' लिख कर मार्मिक-विवेचनात्मक ग्रालोचना का पथ-प्रदर्शित किया।

दोनों बन्धु श्रों ने त्रजभाषा में पर्यात सुन्दर रचनाएँ की हैं, जिनमें सजीव श्रीर साकार वर्णान बड़ा ही प्रभाव-पूर्ण है। श्रापका शब्द-संगठन सर्वथा भाव-प्रभाव-पूर्ण रहता है। वाक्य-विन्यास सुव्यवस्थित, संयत श्रीर सबल होता है तथा प्रसाद, श्रोज श्रीर माधुर्य गुण श्रच्छे रूपों में मिलते हैं।

मिश्र-वन्धुत्रों ने साहित्य के एक-दो च्लेत्र में ही कार्य नहीं किया, वरन् उसके प्रायः सभी प्रमुख त्र्यंगों की पूर्ति का सुप्रयत्न किया है। त्र्याप नाटककार, इतिहास-लेखक, काव्य-शास्त्र-मर्मज्ञ, सम्पादक क्रौर टीकाकार भी हैं। त्र्यतएव कहना चाहिए मिश्र-बन्धुत्रों में बहुमुखी प्रतिभा है।

## जीवात्मा श्रोर परमात्मा

है तो जीव श्रौसि पे जू थिरके श्रथिर एक, सक्ति कैथौं व्यक्ति, यह मरम ललाम है, दास-भाव रामानुजवारो ठीक बैठे कैघों, सीमित अद्वीतवाद साँचो गुन धाम है; इते तो बिचार-बल सबै दरसात पंगु, भाष्यो तुलसी हू, हाँ तरक को न काम है, ररंकार मूल चाहै दसरथनन्द मानौ, साँचो विसवास मैं लखात रामनाम है। सब गुन-होन, सब करम-बिहीन पुन्य , पापन सों छीन, रूप-रंग हू सों न्यारी है, सों बिरक्त, सबही सों अनुरक्त, सव वासनानि को न भक्त, बासनानि को सहारौ है ; अक अह, आनँद सों रहत उदास तऊ, सत् - चित - त्रानँद्, जगत - रखवारौ है , सब सों पृथक पुनि सब के समीप, जगदीस, जग-रूप, एक ईश्वर हमारी है। नेति-नेति ईश्वर को बेद श्री पुरान भाषें. ताके बल-तेज को न अन्त द्रसानो है, होत अवतार जो विसेख ईस अंस-भव. ताह को न बल-अन्त जग मैं लखानो है, तद्पि अमोघ ईस-बल की सकै न करि, तुलना कछूक अवतार मनमानो है। ईस को अनादर कियो न तिन करि जिन, या विधि विचार अवतार सनमानो है। अधम-उधारन की धारो है सुवानि कत , अधम-उधारन सों जो पे सकुचात हो , दीन-बन्धु काहे ते कहावत जहान मैं जु , दीन दुखहारन में धरे ढील गात हो ;

करुना-निधान की उपाधि तजि देहु जु पै , साफ इनसाफ करिवे को ललचात हो , पतितन-पावन को छाँड़ों नाम जो पै मो से , पतित पुनीत करिवे को न सिहात हो ।

होते जो न मोसे क्रूर-पतित जहान मैं तो , कैसे तुम पतित-पुनीत कहवावते ? करते न ढेर हम पातक-पहार, तो न , करना-निधान को विरदु तुम पावते ;

दोषन के जूहन को धारि, पिछताय जो न , हा-हा! करि हम दीनताई दरसावते , कढ़ते तौ कोमल तुम्हारे गुन-गुन कैसे , कैसे पुनि भगत सुजस तुव गावते ?

रावरी कृपा की कोर लहि के कळूक गहि , गरव गाँभीर पाप-पुंजन कमायों में , देशन को चूर करि, सतगुन दूर करि , कूर बनि केवल, कुगुन अपनायों में ,

सब को समान सतकार कै उदार ह्वे के , जग-उपकार में कबों न कन लायों में , आपत ह्वे भारत पुकारत है नाथ! श्रव , पाहि-पाहि! रावरों सरन तकि आयों मैं।

# सुन्दरता-वर्णन

श्राई कहाँ सों इहाँ मृगलोचिन, रूप धरे रित सों श्रित नीकों, रेसम-तार से बार बने, परभा-मुख पेखि परे सिस फीकों; बाँधन-हेत मृगा-मन के, तब बीन समान बजै बरबानी, के यह मोहन-मन्त्र किथौं गुन-खानि सुधा-बसुधा सुखदानी। चन्द छटा सी हँसी विलसी, निरखे मन जोगिन के हुलसावें, त्यों रतनारे बिलोचन हैं जिन सों मद-धार सी धावित श्रावें; चारु, कुशोद्र पे त्रिवली छिब-भार सों श्रीर बली छिब छाजें, बेस बसीकर-जन्त्र समान, महा सुकुमार सरीर विराजें।

**ऋन्धकार सम चारु, स्याम कच-रासि विराजै**, लम्बित लट त्र्यवलोकि धोर तपसिन को भाजै; चंचल नागिनि सरिस रुचिर बेनी कटि परसै, सीस-फूल कच - रासि - बीच मंगल - सम दरसै ; मकराकृत कुंडल रसाल कानन छवि देहीं, तिन मैं कुमका कमिक लूटि चख की गति लेहीं; मुख-छवि कोमल कंज-सरिस मंजुल सुखकारी, श्राभा-पूरन चन्द मनी तिहुँ पुर उजियारी। त्र्यानन सों मनु भरें मुक्कत बोलत जेहि बारी, लगे बसीकर-मन्त्र-सरिस तव बात पियारी: नाक-बीच लघु नथ बिसाल सोमा उपजावे, लिह मनु कुंडल कीर चाव सों भरो भुलावे। तामें मुकुता भूलि-भूलि अधरन कँह परसें , निज समान गुनि दन्त मनो देखन कहँ तरसैं। कुंजर सी तव चाल समद भूमत सुख-दायक, कंचन-लिका-सरिस गात मन-जीतन लायक। श्रा० व्र० का०--६

### वीर नायंक वर्णन

जीतन संगर में श्रार-जाजन श्रानन माँहिं वसी ललकार है, दीनन के हित दच्छिन वाहु वनी मुखदा सुर-पादप-डार है; श्री सरजा सिव श्राजु सही वसुया-तल पे जस को श्रवतार है, है मुवपाल तुही जग में मुज-दंडन पे तव मूतल-भार है।

प्रवल प्रचंड मारतंड सों तपाय नीको, छायो तेज दमहू दिनान त्र्यांन्यारो है, वैरिन के मद परिपूरन का चृग्न के, सूरन को निज सरनागत निहारो है,

दीनन को देत अभे-दान नित जाही विधि, गव्यरन त्यों ही विद्यु मान करि डारो है, सिवाजी खुमान हीं वयान केहि भाँति करों, बढ़ि सब ही ते लखा सुजस तिहारों है।

### सेना वर्णन

धावत छाडोल दल-वल मों भही-तल पे, ही-तल अशिन्दन के हालत हहिर हैं, उछलत चलत तुरंगन के छावें रिपु, जूथन का माना नाग-दंसित लहिर हैं;

पग मग धरत धरा को धसकत दिगन सिन्धुर समान बर कुंजर चलत हैं, धारि कर सांकरि सजोम उलभारि मद, गारि जे पद्यारि मृग-राजन मलत हैं। श्राप्त दोन, लरजत कुंडलीस, गरजत दिग-सिन्धुर चलत जब दीह दल, कहलत क्रूरम, दिगीस दहलत, दिगदन्ति टहलत, पारि जगत मैं खलभल;

दान दुज पावत, सुनावत श्रसीस, जस, गावत करत नहिं चारन चतुर कल, पूरन प्रताप भूप दस दिसि चूरत श्री, वैरिन के तूरन करेजन धरानि-तल।

धावत प्रवत वल धारि के सकल दल, तासु परिपूरन प्रताप जग छायो है, उदित विलाकि ताहि कोटि मारतंड सम, देखि निज हीनता दिवाकर लजायो है;

मानि जग-हित बिनु काज निज तेज ताहि, गोपन विचारि दिनकर मन लायो है, ताही सों प्रचंड घूरि-धार की सहाय लहि, जूगनू-समान रूप आपना बनायो है।

मीतन सों भाखत झपर बीर झाजु तब, श्रिस को प्रचंड रूप औरई लखात है, देखि के प्रताप जासु जगत उजासकर, खासकर भासकर हू लों दबि जात है;

तेग को किरन-गन चलत गगन-दिसि बैरिन को भाल जिन्हें देखि बिललात है, साथ तिनहीं के ऋरि प्रानन को जाल ऋव, हीं सों सूर-मंडल को बेधत लखात है। बिनु माँगेहु जे बकसि देत गज बाजि हजारन , लिख दीनन जे करें सदा बड़ि विपति-विदारन ; समर-बीच गिरि-सरिस करिन के कुम्भ निपातें , अवगाहें तिमि रास माहिं रस की सब घातें ;

श्रव तिन मुज-दंडन को प्रकट, प्रवल पराक्रम कीजिये, महि-राज-मंडली मैं महा, राज-प्रवर जस लीजिये।

तव प्रताप सों नाथु आजु चंडी बल पाई, धिर कर में करवाल काल-सम श्रोज बढ़ाई, कीट-सिरस रिपु-सैन सकल संगर में काटें, खाई रन-थल माँहि वैरि-लोथिन सों पाटें;

जबलौं सोनित को बिन्दु इक, तन मैं संचालन करिहि, तबलौं नहिं जोधन को चरन रन, मँहि सो छिनहू टरिहि।

श्रंग-श्रंग किट परें तऊ उतसाह न झंडें ; मरत-मरत दुइ-चार सन्न हिन के जस मंडें ; जनम-भूमि के सुत सपूत रहिबो श्रिभिलाखें , स्वामी-लोन की लाज प्रान रहिबो लों राखें ;

थिर श्रांगद सो जोधा-चरन, को डिगाय रन सों सके, जब लों जीवत नर एकहू, को भारत की दिसि तके?

मार के समीप फेरि चाव सों महा पगो, माँगिवे विदा भुवाल जाय पाँय सों लगो; देखि के सपूत को हुलास जंग सों महा, जानि के सुवीर ताहि मातु मोद को लहा; राज देइ, पाट देइ, मान देति है विसाल; श्रम-धन देइ त्यों करे सदा महा निहाल। मोहुँ सों विसेस तौन जन्म-भूमि को विचार; ताहि पालिवे सपूत तू सदा हथ्यार धार। तो देखि साज रन-हेत . उछाह पूरो;
भो आजु मोहि परिपूरन तोष रूरो;
नौ मास तोहिं जब पेट मँक्षार धार्यो;
तो बीर होन-हित जुक्ति सबै विचार्यो।
तेरो पिता प्रबल जुद्धन को पधार्यो;
ताके चरित्र-चित मैं तब हेत धार्यो;
बाँची अनेक बर-बीरन की कहानी;
पूजीं सदा सकल देवि प्रभाव सानी।
सुत को मस्तक चूमि चाव सों,
मातु बिदा यहि भाँति दियो;
जाहु करहु संचित जस रन मैं,
जिमि अब लों पुरिखान कियो।

यहि प्रकार लहि बिदा मातु सों भूप महा मन-मोद भर्यो, चल्यो समर-हित इमि श्रानन्दित, मनौ पाँय रिपु श्राप पर्यो;

धन्य धन्य हे बिसद बीर जोधा बलसाली, तब भुज-बल सों चढ़ी सदा भारत-मुख-लाली; जब लों ये भुज-दंड चंड फरकें ऋति घोरा, चपला सी करबाल लाल चमके चहुँ श्रोरा; तब लों हम काढ़ें तासु चख, श्राँखि जौन सनमुख करे, को भूप भृक्राट लिख भंग निहं, थरथराय भू-तल परे ?

रिपु-गन को लिख ढीठ मान-मरदन-हित भारी, करि संगर-हित सरंजाम-सह त्राजु तयारी; जब लों रिब-कर करें कालि उदयाचल-चुम्बन, तासु प्रथम सब चलों सुजस-लूटन जांधा-गन;

य निष्य की करों, सिथिल बानि अभिमान की।

परे रुंडन पे रुंड क्रो नितुंड नितु सुंड कटे, बाजि, रथ, कवच श्रमित दरसात; भूषनि-जटित भुजा हैं रन-ग्वेत-परीं, श्रंग-भंग सुमट श्रनेकन लखात; चढ़ी भौहैं ज्यों कमानों परे मुंड वेसुमार, सूर घायल श्रथर कहुँ दाँनन चवात; बही सोनित की धार, भरी हाड़-मंद-माम, मनों रोद्र पे विभाग का द्वल असा जात।

# युष्ट के ड्रंड-चेन

प्रचंड तोप-माल क्षीं छड़ी महान प्रम-धार, दसो दिसा अकास में जुमेय क्षी मही अपार; कही हती रिसाधि सो विलाकि तीन धार भाव, न भूमि सीचिये विचार में घर या कळू ह चाय। बहु गोलन बरसाय पुड़ीम पर आपद छाया, पितु को दाहन रूप मना जग को दरसाया; तोपन सों किह चले लाल गोला जब भार, चमके तब चंचला मनो घन में पनधारी; सौदामिन-सम लाल लाल गोला पुनि धाई, देहिं समर-थल माहिं अमित रिपु-गन भरसाई; गोलन सा अँग-अँग स्भट गज, बाजिन केर, किट-किट छड़ि-उड़ि ट्योम परें मिह पे चहुँ फेरे; किछ काल चिल पति सैन के जुग भाग चाह बनाय,

केळु काल चाल प्रांत सन के जुग भाग चार वनाय. लिख दूरि गोली-मार लों श्रारि जूम-हित ललचाय; बहु मोरचे रिच जंग-हेत डमंग वारि महान, भट लगे बरबन बज्र से विकराल गोली वान; जब दगें बर बन्दूक गाजत मेघ सी तिहि ठोर, तब निकसि पावक-ज्ञाल तिन सों चलै अरि की ओर; मनु धारि ऋप कराल दाइन वीर-गन को काप, रिपु और धावन तेज तिन को गुनत करिबे लोप।

अगयोरि आयुव-साल सों कढ़ि घूम-धार महान, घनघार सां तहँ घूमि लीन्हों छाय सव अस्मान; तेहि माहिं पावक-रेख भीषम लसें थिर यहि भाँति, मनु भेघ सों थिर कड़ीं नृतन चंचला की पाँति;

जल-धार ठौर कराल गोली-वान-वर्ष पीन, जुरि करत हैं ते सेघ श्रीर पै रीति धारि नवीन; मनु सेवनाद-समान रन मैं धूम की धरि श्रोट, वर वीर भूपति देख के हित करें श्रीर पे चोट।

है रन मैं उनमत्त सूर-गन तन को याव न जानें, जननी-जनम सूमि थाहन-हित मरिवाई भल मानें; धायत रिपु-दल खोर बीर वहु लहि गोली की चाटें, है असमर्थ समर त्यागन के दुख सों सिर धुनि लोटें।

> परि अचूंक अलि कहूँ कन्य पर बीरन केरे, काटि कवच सह गात करें तन के जुग घेर; करि पैंतरे सबेग कहूँ अरि-बार बचाई, घायल सिंह-समान वीर बाहें असि धाई;

सिन सोनित सों लाल-लाल श्रसि रूप लखाना, करि मधु-पान कराल कालिका नाचित माना, जिमि-जिमि सोनित पियें तमिक रन में तरवारी, तिम-तिम तिनकी प्रवल प्यास जागित जनु भारी;

एक त्रोर तल्लीन देखि अरि-दल बलवाना. द्जी दिसि सों धाय तुरँग-सेना सबिधाना; प्रवल बेग धरि करै अचानक श्ररि पे वारा, ्सावन-भारे सी बरिस कठिन श्रस्त्रन की धारा। संग्राम भूरि यहि भाँति प्रचंड माच्यो, मानी सरूप धरि के रन काल नाच्यो; श्ररीन रन मैं जब जोम धारे, देखे मिले दल दुवी सहसा हँकारे। धायो सबेग दल दन्तिन को कराला, पूरे दिगन्त रव घंटन को विसाला; भीमकाय रज कज्जल-सैल माना, ते घाये पयोद रन को अथवा प्रमाना। धारे सजोम कर साँकरि को घुमावें, के सिंह-नाद अरि पे उनमत्त धावें; जहाँ प्रबल जूथप-जूथ ठाढ़े, देखें पैठें तहाँ करि प्रचंड प्रभाव

गज देखि आवत शत्रु को कहुँ पीलवान रिसाय, कद-मत्त कुँजर चाव सों ले चले आंज बढ़ाय; सिंह सीस आंकुस कोप करि गज सुंड-पुच्छ उठाय, उनमत्त धावहिं मनहु सेल सपच्छ दीरघु काय।

### मिश्र-बन्धु श्रों के ग्रन्थ

काव्य—पद्य-पुष्पांजिल—( लव-कुश-चरित्र, भारत-विनयादि )।
नाटक—नेत्रोन्मीलन, पूर्वभारत, उत्तरभारत, शिवाजी, ईशान,
वमन, श्राचीन में नवीन (रामचन्द्र नाटक ), पियकङपतन (एकांकी)।

काञ्य-शास्त्र—साहित्य-पारिजात ।
उपन्यास—वीरमिण ।
श्रालोचना—हिंदी-नवरल, हिंदी-साहित्य का इतिहास, ( दोनों के संद्यित-संस्करण ) मिश्रबंधु-विनोद ( ४ भाग ) !
टीका श्रोर सम्पादित—भूषण-प्रन्थावली, देवसुधा, विहारी-सुधा,
कवि-कुल-कंठाभरण, सूर-सुधा।

### डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी

त्रिपाठी जी का जन्म संवत् १६४६ में मुजफ़्फरनगर में पंडितः मुक्ताप्रसाद त्रिपाठी के घर में हुआ। स्रापके पूर्व जो की जन्म-भूमि कानपुर

जिले के सैंबस् ग्राम में है। बाल्य-काल ही से आपने अपनी विलच्चण प्रतिभा का परिचय दिया था।

श्रापने प्रतापगढ़ तथा सुल्तान पुर के स्कूलों में पढ़ कर सेन्ट्रल हिंदू कालेज से बी॰ ए॰ पास किया। फिर गवर्नमेन्ट कालेज, लाहौर से इतिहास का विपय लेकर श्रापने एम॰ ए॰ की परीन्ना प्रथम श्रेणी में पास की श्रोर संवत् १६७१ में लखनऊ के किश्चियन कालेज में प्रोफेसर नियुक्त हुए। वहाँ से प्रयाग



विश्व-विद्यालय में संवत् १६७३ वि॰ में इतिहास के श्रध्यापक होकर

संवत् १६८१ में स्राप इंग्लैड चले गये स्रीर वहाँ से १६८३ में डी. एस-सी. की प्रशस्त उपाधि प्राप्त की। स्रापकी गम्भीर गवेषणा स्रीर पांडित्यपूर्ण इतिहास-पदुता, के नाथ ही तर्क-पुष्ट श्रालोचना श्रोर येग्यता पूर्ण विषय-विवेचना की लंडन विश्व-विद्यालय के प्रख्यात इतिहास तथा राजनीति के विशेपज्ञों ने ख़ूब प्रशंसा की है।

चिपाठी जी न केवल इतिहास के ही आचार्य हैं यरन् हिन्दी-साहित्य के भी पूर्ण पंडित हैं। साथ ही संस्कृत, फारसी और उर्दू के भी अच्छे जाता हैं। आपका अध्ययन बहुत विशद, गृह और गम्भीर है। भारतीय संस्कृति और सम्यता का आपको पुष्कल जान है।

व्रजभाषा के श्राप परम प्रेमी हैं तथा श्रापका काव्य गम्भीर श्रीर उचकोटि का है। श्रापकी पदावली भाव-प्रभाव-पूर्ण श्रोर मंजल मृदुता मयी रहती है तथा काव्य-विकास सर्वथा संयत सरस श्रीर मुललित है। श्रापने केवल मुक्तक काव्य ही लिखा है जो श्रामी श्रापकाशित है।

#### JET IN

एकहि सुदामा पाइ जाज मीं सुदामा रहे.

श्रव तो सुदामन की भीति भिर शाई है,
भाग सौं श्रभाग भी हमार के निहार नाथ!

नाम के कमाइव की एसी घरि शाई है;
चाहकारिता की चाह इन भी न राम्यों रंग
चाउर न लाई जाल उर धरि शाई है,
चुके तो चुकेगी चामताई, चतुराई सबे.

सूखे गी तिहारी जेनी हिर हिर शाई है।

दिपति दिगन्त लों दिपाली दशनाविल की, विपति-यनालिन की दुरति दर्यो करे; विधिकृत कारन को, बिविध विकारन को, त्रिविधि प्रकारन को कनक कर्यो करे; हूलित हिये की होंस हेरि-केरि कहीं हरि, हाँसी की हिलोर सी पराभव हर्यो करें, दनुज-बिदारिबे की. मनुज उवारिवे की, नै के बसुवा में सुधा-धार है कर्यो करें।

एक-वसना के लागि, बीर-वसना को त्यागि, धीर तिज मानो चीर ह्मप ही धरे रहीं; बाल-काल ही सों चीर चोरिवे की चाह तुम्हें, देखि चीर-धारिन को चाब सीं दुरे रहीं, चिकत जलासय में द्यति विकसाय को, जानन न आहे करतृति यों करे रहीं; वसन निहासे, यह व्यसन तिहासे अब, यस न हमारों, सब बसन हरे रहीं।

श्रव तो तिहार खंग खेलिबो न भावे रंग,
तुम की न काम-धाम, ही तो काम बारो ही ;
तुम तो छबीले छैल गैल-गैल भारे फिरो,
नाम मी तुम्हें न काम, ही तो नाम बारो ही ;
तुम तो लता ली लहरात, छहरात रही,
या ही सी श्रदाम खड़ा, ही तो दाम बारो ही ;
काहे रंग बार कामरी सी सुख बारे रही,
छाँह छिति धारे रही, हो तो धाम बारो ही ।

जिक-थिक सोचे एक पिथक विचारों, धिक, जीवन हमारों मोंहि दिग-भ्रम भारी हैं; तिखि-तिखि हारों रोय, रचि-ंपचि हारों खोय, बिक-भिख हारों नहिं मिलति उजारी हैं; कोऊ करे केतो पुरुवारथ अकारथ है, जौलों रत-स्वारथ है, विरत दुखारी है; प्रेम हरियारी जित, छेम की वयारी नित, नेम की उजारी चल नचत मुरारी है।

खेलिबो तिहारो कर्म, खेलिबो हमारो धर्म,
तुम गतिधारे, हम हूँ तो गतिवारी हैं;
अगं ना कहाबो तुम, अगंना कहाबें हम,
तुम पतिवारे, हम हूँ तो पतिवारी हैं;
रूप-रस-वारे तुम, रूपरसवारी हम;
मोह-मद-वारे, हम मोह-मद-मारी हैं;
प्रेम-मतवारे तुम, प्रेम-मतवारी, हम,
कःम रित वारे, हम काम-रितवारी हैं।

जौलों बंक भृकुटी, निसंक त्रिकुटी पे रेख, तौलों रेख-बिधि की खँचाये हू खँचेगी ना ; जौलों प्रेम-पूनरी बिहारी ना तिहारी जुटी, तौलों प्रान-पूतरी नचाये हू नचेगी ना ; जोपे व्रज-वावरी भरेगी भाव भावरी तो, रावरीयो कामरी बचाये हू बचैगी ना। जोपे रास-रोन कहूँ राधा अवराधा तजी, दूजी रास-मंडली रचाये हू रचैगी ना।

बंचक ! तिहारे फर-फन्द छर-छन्दन को, सोचिबे-सुनाइबे को मन है, न बानी है ; बादर सों रोइ-रोइ पाटि दीने सागर हैं, छीन-हीन-दीन तऊ मीनन मैं पानी है ; कहाँ लों सुनावें हम, कहाँ लों सुनोगे तुम, यह अनुराग श्रौ बिराग की कहानी है ; मोह-छोह-खानी, श्रनुरक्त-रक्त-सानी, ज्ञान, मान बिलगानी वा दुरन्त की निसानी है ।

एक चूक ही की हूक ही को टूक-टूक करे,

त्क सों लगे कछूक यों कि उबरेंगे ना;
दरस तिहारे के सहारे जीय धारे रहें,
धारे रहें धीर, पीर धारे हू धरेंगे ना;
तौहू मुसकात, ना सकात उसकात पीर,
सोचत न बीर ये तौ तीर लों तरेंगे ना;
एक अभिलाष तो सँभार ना सँभारी जात,

ताख अभिलाष कहू क्योंहूँ सँभारेंगे ना।

जीवन को तार जो पै ऐसोई रहेगो तो पै, मेरो करतार तार एकहू रहेगो ना; बेगिं ही बढ़ावो हाथ, अवहूँ गहोंगे, न तो, फेरि का बढ़ाये, जब हाथ ही गहेंगो ना; दूरि ही दुरे हो याहि कारन कहेगो कछु, देखिबोई चाहे यह नेक हू कहेगो ना; रावरी जुनाई-सञ्जुराई को सहेगा कोन, साँसनि-उसाँसनि को भार जो सहेगो ना।

कैसो यह मान, कैसी बान, अब आरत की ,
एक हू पुकार कान्ह कान करते न क्यों ?
जिनके बचाइवे को चाव चित लाय वई .
नैन भरि आये अब हाथ घरत ना क्यों ?
दीनता-अधीनता सौं तापित अर्धारन के .
आँसन-उसाँसन सौं नैक हरते न क्यों ?

पार करिवे की कृपा करन न पात्रों यदि , ' रीतो जात पोत दया भार भरते न क्यों ?

ऐसी श्रॅंघियारी कारी रैन छलवारी महाँ,
माया लों घनेरी जहाँ छाया भयकारिका;
देखें घन-स्यामता में स्यामता तिहारी नाथ,
मारग दिखावे गहि तेरी नेन नारिका;
मानव श्रो दानव के मौन रहिते सीं कहा,
वाहि प्रेम-कारिका पढ़ाई सुक-सारिका;
ह्यों-ज्यों भय-सागर में चढ़ित तरंग ट्यों-त्यों,

नम की अनन्तताई विधि की गॅभीरताई , मन की चपलताई नैननि दुराई है ; उमा की सुधाई औं रमा की मधुराई मंजु , चारु चतुराई सारदा हू की सुहाई है ;

बढ़ित उमंग-संग तेरी श्रमिसारिका।

इन की द्या सों बसुधा पै सुधा-धार बहै , इन की द्या सों मया-प्रेम की दुहाई है ; इन ही पै लोककारी, लोकधारी, लोकहारी , विधि-हरि-हर की सुसम्पति सुहाई है ।

कोऊ कहैं सालक हैं, कोऊ कहें घालक हैं,

कोऊ कहें पालक हैं जन के, जहान के;
जनम ते पायो इन्हें आजु लों न देखि, लेखि,
पायो ओर-छोर इनके न गुन-मान के;
केते नाँध नाँधे औं उलाँधे हू उपाय केते,

केते वाँध-बाँधे ज्ञान-ध्यान-अनुमान के;
तो हू सौंह तेरी कहीं अजहूँ न बूिक पायो,
साधन है प्रान के, कि धन निरवान के।

ऐहो नेह-नागर तिहारे उर-अन्तर सों ,
स्रोत जो सुधा का यों निरन्तर बह्यो करें ;
तासों जड़ हू मैं जब जीवन की जोति जगें ,
तब सों सनेह को उद्धि उमर्यो करें ;
आस अो निरास की अमिति सैन साजि-साजि,
द्वन्द करिबे की निरद्वन्द उलह्यो करें ;
रैन-दिन-डोरिन सों फाँसि मन-मन्दर कीं ,
सागर सनेह को गुनागर मध्यो करें।

श्रजब श्रनोखे. चोखे नैन नेह-सागर के, छोभ-हीन हैं पै सबै रतन लुटावे हैं; साजें तिहुँ लोक पे बिराजें इन्दु-लोक ही मैं, वारिधि दुरावें तऊ बारिज कहावे हैं; श्रानि-कानि-पासन सौं साँसे श्रो सँभारे सबै , तौ हू मन-मन्दर कौ सहठ मथावे हैं ; सुरन को मत्त, श्रसुरन कौ श्रमत्त करें , मोहिनी को मोहि सिव विप सौं रचावे हैं।

जाकी गुन-गरिमा मही मैं, ही मैं राजि रही,
साजि रही जाके हित प्रकृति सुसारी है;
जाके ज्ञान-जोग की चहूंचा चरचा है चारु,
जोगिन मैं अरचा है ऐसी छुवि-न्यारी है;
वाको रूप देखिबे को, गुन अवरेखिबे को,
हों हू गई जापे ब्रज-रानी बिलहारी है;
प्रेम-मूठि मारी, जो लों हिय को सँभार करों,
तो लों तिक नैनिन अर्बार-मूठि मारी है।

ागरत सुरंगी पट आवे बहुरंगी रिव, हेम - कर - कंज नख-छत के जगावे हैं; पूरवन के ऊवन प्रकास को परस पाइ, सारे लोक-लोकन में प्रान फिरि आवे हैं; तिप-तिप ज्यों ही तिपी साँसिन-उसाँसन सों, सारी बसुधा में तृपा-तोम उपजावे हैं; सूठों से अकास में विकास कर जीवन को, मेह-बिन्दु-ज्याज नेह-बिन्दु बरसावे हैं।

ऊँची गिरि-चोटिन सों छूटि चली जा दिन सों , तादिन सों चंचल चलाचल लगी रहें ; सीस धुनि पाहन पें, काँकरीली राहन पें , छाती छिली जाति कुंज-कानन ठगी रहें ; ब्याकुल है धावै नित, नीची गाति पावै तापै, नारन-पनारन की कीचि सौं पगी रहै; पावै छिन एक हू विराम न अराम जौलों, त्यागि नाम-रूप है न सिन्धु की सगी रहै।

जादिन सौं निरखी छिब रावरी, बावरी बीथिन मैं बिहर्यो करे, पीर लिये, हिय धीर किये, मुसक्याति, पै नैननि नीर कर्यो करें; प्रान को मोह न मोहन-हेतु जियावित जीय उसाँस भर्यो करे, नेह-बती लों सनेह सती लों, उजास करे तऊ आपु जर्यो करे। नैन बुमाइ-बुमाइ थके, अनुराग की आगि बरोई करै, कोटि निरास-कुठार चलें, तऊ प्रेम की बेलि फरोई करें; नैनिन नीर बह्यो करें पें, उर-अन्तर नेह भरोई करें, मौन रहें हिय हारि तऊ, रसना तव नाम ररोई करे। सोवत त्रौ सपने की कहा, जब जागत ही मति जाति हिरानी, कासौ कहैं अरु कैसे कहैं, यह आपनी बात, न बात बिरानी; बूड़ी रहे नित नीरिध में, बड़वागि वियोग की पे न सिरानी, लावे न साँस-उसाँस हू पे, मन की लहरें लहरें न थिरानी। ऊधौ कहा तुम सी कहनो तुम तौ इन बातन को नहिं जानी, आपु ही आपनी बात कही, तुम आप न आपने को पहिचानी; श्रेमिन के मन में, तन में, कन आपनपों को न एक थिरानों, नारिन की गति की, मति की, न अनारिन के मत मैं रहि मानी। रावरो रूप का सिन्धु अपार, सो नैन की नात्र सौं पार तरें क्यों ? कोमल है बरुनी पतवार, सनेह कौ भार सँभार करें क्यों ? तापे अनेक हैं छेद छये, तो निरास को नीर न तामें भरें क्यों ? बूड़ि है पे यह जानत हैं, तऊ आइ परे अब कैसे टरें क्यों ?

—मुक्तक-मंजूषा से

#### डाक्टर त्रिपाठी के ग्रन्थ

काव्य-प्रन्थ—मुक्तक मंजूषा ( स्रप्रकाशित ) श्रा० ब० का०—१०

## श्री दुलारेलाल भागंव

श्री दुलारेलाल जी का जन्म माघ शुक्त ५, संवत् १६५२ में लख-नऊ में हुन्ना। त्रापकी शिका उर्दू से प्रारम्भ हुई; परन्तु त्रापने त्रपनी माताजी के प्रभाव से हिन्दी सीवी। इन्टरमीडियेट पास करने के बाद

श्रापने नवलिकशोर प्रेस में काम करना शुरू कर दिया। श्राप न केवल सरस्वती के काव्यागार को ही सुशोभित करते हैं, वरन् कहना चाहिए, श्रापके द्वाग, उसके जग जीर्ण-व्रज-काव्य-कलेवर में एक सुन्दर दोहावली की रचना से नव जीवन के संचार का भी प्रयत्न किया गया है। इस प्रन्थ पर श्रापको 'देव-पुरस्कार' भी प्राप्त हुश्रा है।



दुलारेलालजी ने 'मागुन'

ऋौर 'सुधा' नाम की दो प्रख्यात पत्रिकाश्चों को जन्म देकर निखारा श्चौर निसारा है। विशेषांकों के निकालने की परिपाटी को प्रचलित करने का श्रोय सम्भवतः श्चापको ही दिया जा सकता है।

त्रजभाषा त्रीर त्रजभाषा काव्य के त्राप त्रनन्य प्रेमी, नेमी तथा हितैषी हैं। त्राप में काव्य-कला कौशल की मर्मज्ञता सराहनीय है !

### निवेदन

श्री राघा बाधा-हरिन, नेह श्रमाधा साथ, निहचल नैन-निकुंज में, नची निरन्तर नाथ! गुंज-हार गर, गुंज कर, बंसी कर हिर लेहु; उर-निकुंज गुंजाय, धर-रोर-पुंज हिर लेहु।

त्तचत बिरह-रबि डर-डेद्धि, डठत सघन दुख-मेह: नयन-गगन उमड़त घुमड़ि, बरसत सलिल अहेरी नेह नीर भरि-भरि नयन, उर पर ढरि-ढरि जात: द्विट-दृटि तारक गगन, गिरि पर गिरि-गिरि जात। लखि अनेक सुन्दर सुमन, मन न नेक पतियाइ; अमल कमल ही पै मधुप, फिरि-फिरि फिरि मँड्राइ। जग-नद में तेरी परी, देह-नाव मँभधार; मन-मलाह जो बस करै, निह्चे उतरै पार। माया-नींद मुलाइकें, जीवन-सपन-सिहाइ, स्रातम-बोध बिहाइ, तें, मैं-तें ही बरराइ। त्तन-उपबन सहिहै कहा, बिछुरन-िर्फा-बात; उड़यौ जात उर-तर जबै, चिलवे ही की बात। उर-धरकिन-धुनि माँहि सुनि, पिय-पग-प्रतिधुनि कान; नस-नस तें नैनिन उमहि, श्राये उतसुक प्रान। हिय उत्तही पिय-आगमन, विलाखी दुलही देखि; सुख-नभ-दुख-धर-बीच छन, मन-त्रिसंकु-गति लेखि। होत निरगुनी हू गुनी, बसे गुनी के पास; करत लुएँ खस-सलिलमय, सीतल, सुखद, सुवास। गई रात, साथी चले, भई दीप-दुति मन्द; जोबन-मिद्रा पी चुक्यौ, अजहुँ चेत मितमन्द्री उत उगलत ज्वालामुखी, जब दुरवचननि-आग, उठत हिये भू-कम्प इत, ढहत सुदृढ़ गढ़-राग। चस न हमारौ वस करहु, वस न लेहु थ्रिय लाज; चसन देहु ब्रज में हमें, वसन देहु ब्रजराज। पट, मुरली, माला, मुकट, घरि कटि, कर, उर, भाल; मन्द-मन्द हँसि बसि हिये, नन्द-दुलारे-लाल ।

हों सिख सीसी आतसी, कहित साँच-ही-साँच ह बिरह-श्राँच खाई इती, तंऊ न त्राई श्राँच! विन बिबेक यौं मन भयौ, ज्यौं बिन लंगर पोत ; भ्रमत फिरत भव-सिन्धु में, छिन न कहूँ थिर होत। होयँ सयान श्रयान हू, जुरि गुनवान समीप; जगमग एक प्रदीप सों, जगत त्रानेक प्रदीप। द्रसनीय सुनि देस वह, जँह दुति-ही-दुति होइ, हों बौरी हेरन गयो, बैठ्यों निज दुति खोइ। एक जोति जग जगमगे, जीव-जीव के जीय; बिज़री-बिज़री घर निकसि, ज्यों जारति पुर-दीय। स्याम-सुरँग-रँग-करन-कर, रग-रग रँगत उदोत; जगमग जग-मग जगमगत, डग डगमग नृहिं होत। पैरत-पैरत हों थक्यो, भव-सागर के बीच; कबै पाइहों देस वह, जहाँ न जनम, न मीच। बार बित्यो लखि, बार मुकि, बार विरह के बार; बार-बार सोचित-िकते, कीन्हीं बार लबार? गुंज-निकेतन-गुंज तें, मंजुल वंजुल-कुंज, बिहरें कुंज-बिहारि तह, प्रिय प्रवीन रस-पुंज; सतसंगति लघु-बंस हू, हरि अवगुन, गुन देति ; केहि न कान्ह-अधरन-धरी, बंसी बस करि लेति? तू हेरत इत-उत फिरत, वह घट रह्यों समाय; त्रापौ खोवै त्रापनों, मिलै त्राप ही त्राय। चंचल अंचल छलछलति, जिमि मुख-छिब अवदात; सित घन छनि-छनि भलमलति, तिमि दिन-मनि-दुति प्रात। त्र्यवरनि धरी, बाँसुरिया बैाराइ, राधा-वर प्रति पल पियत पियूष, पै, विषम विषहिं बरसाइ। जाबन-मकतव तो अजब, करतव करत लखाय; पढ़े प्रेम - पोथी सुमित, पै मित मारी जाय। बिस ऊँचे कुल यों सुमन, मन इतरेए नाहिं; यह विकास, दिन द्रेक को, मिलिहे माटी माहिं। कंचन होत खरो - खरो, लहें आँच को संग; सुजनन पै त्यों साँच तें, चढ़त चौगुनो रङ्ग। चहूँ पास हेरत कहा, किर-किर जाय-प्रयास? जिय जाके साँची लगन, पिय वाके ही पास! नन्द-नन्द सुख-कन्द को, मन्द हँसत मुख-चन्द; नसत दन्द-छल-छन्द-तम, जगत जगत आनन्द।

( दुलारे दोहावली से )

#### श्री दुलारेलाल भार्गव के ग्रन्थ

काव्य-प्रनथ-दुलारे दोहावली ।

### डाक्टर रामशंकर शुक्क 'रसाल'

'रसाल' जी का जन्म चैत्र कृष्ण २ बुधवार, संवत् १९५५ में मऊ, जिला बाँदा में हुन्ना। स्नापके पिता पंडित कुँजिविहारीलाल जी बाँदे में हेडमास्टर थे।

'रसाल' जी ने संवत् १६५२ में प्रयाग-विश्व-विद्यालय से बी॰ ए॰ ग्रौर १६५४ में एम॰ ए॰ पास किया। उसी वर्ष ग्राम कान्य-कुव्ज कालेज, लखनऊ में तर्क-शास्त्र ग्रौर हिन्दी के प्रोफेसर नियुक्त हो गये; किन्तु वहाँ से फिर प्रयाग-विश्वविद्यालय में ग्रान्वेपण-कार्य के लिए ग्रा गये। ग्रान्न ग्राप इसी विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग में ग्राथ्यापक हैं।



त्र्यापने काव्य-शास्त्र के विषय

में एक गम्भीर गवेषणा पूर्ण मौलिक तथा विवेचनात्मक प्रन्थ लिखा, जिसके लिए त्रापको विश्व-विद्यालय की त्रोर से संवत् १६६५ में 'डा॰ त्रॉव लिट्रेचर' की उपाधि से सन्मानित किया गया। त्राप ही इस विश्व-विद्यालय के सर्व प्रथम हिन्दी के त्राचार्य (डाक्टर) हैं।

'रसाल' जी ब्रज भाषा-साहित्य के मर्मज्ञ विशेषज्ञ श्रौर साथ ही कुशल कि भी हैं। श्रापका काव्य कलाकौशल युक्त, गूढ़ तथा गम्भीर रहता है! वाक्य-विन्यास भाव-प्रभावपूंर्ण संयत श्रोर वैचित्र्यमय होता है। श्रापके शब्द-संगुक्तन में वर्णमैत्री श्रौर शब्द-मैत्री का श्रव्छा रूप त्राता है। त्रापकी रचनात्रों में वाग्वैचित्र्य के साथ चमत्कार की प्रधानता भलकती है।

'रसाल' जी सुयोग्य लेखक तथा मननशील त्र्यालोचक भी हैं।

—सुखदेव विहारी मिश्र

### उद्धव-गोपी-संवाद

उधौ जू कहाँ तो कैसो जोग के कुजोग भयों, रोग भयों, कैसे भय ऐसे आप जातें हैं? अलख लखात, ना लखात लख क्यों हूँ तुम्हें.

हो तो गुनवारे तक बेगुन की वार्तें हैं; दीखें आतमाकुल प्रकास आतमाकुल हूँ, जगत के द्यौस, सो 'रसाल' तुम्हें रार्तें हैं; बातें हैं तिहारी ये अनोखी भंग-रंग वारी,

रंग-भंग वारी कै तिहारी घनी घातें हैं।

मग न दिखात सूधों, मगन दिखात ऊधों, मगन दिखात कीन्हें ऋापु ही में ऋापु को ; मानो औं प्रमानो और, जानो-ऋनुमानो और,

श्रोरई बखानों न ठिकानों कछू त्र्याप को ; ब्रह्म सबै जो पै, तौ 'रसाल' भेद-भाव कैसो,

कैतें हमें गोपी लखी ऊघी आपु आपु की ? बोधी आपु स्याम की, प्रबोधी किधीं गोपिन की, ब्रह्म की प्रबोधी के प्रबोधी आप आपु की ? कीजे तो अजातरूप-बाद बाद जो पे इहाँ,
जातरूप-प्रेम को परिखिबो बिचारी है;
बिषम बियोगानल-आँच में तपाइ हम,
याको तो सुनारी-रीति-नीति सो निखारो है,
सारि मुख-बात जारि ब्रह्म-जोति हूँ 'रसाल',
तामें ताइ-ताइ बृथा देखिबो तिहारो है;
देखो कृष्ण-कठिन कसोटी लाइ ऊघो! कसि
खोटो खरी प्रेम हेम जो है जो हमारो है।

उधव ! बिचारें हमें आप कहा कामिनि ही,
हम जग-जामिनि की ज्यांति ओप-ओपी हैं;
लख लख लख लीजिये हमारी प्रतिभा में आप,
अलख लखावें कहा आतमा में लोपी हैं;
मानें हैं महातमा महातमा तमा के आप,
आपनो महातम रहे क्यों इत थोपी हैं;
है हैं आप जोई सोई आप अपने को रहें,
गोपी रहें गोपी, अपने को जब गोपी हैं।

स्याम पहिलें तो मोहि नीकें मोहिनी कें बल,
देह ले हमारी नीकें नेह सों सिभाई है;
उर लव लाइ त्यों जगाइ अनुराग-आग,
आप दुरि दूर बड़ी बातनि बढ़ाई है;
सोई आग क्यों हूँ नैन-नीर सों न सीरी परै,
वात यों विचारि घात यों 'रसाल' लाई है।
नेह-भरी पातो दें सँदेस-बात-बाती साथ,
ऊधी! ब्रह्म-ज्योति हाथ रावरें पठाई हैं।

करत कलोल लोल 'जीवन-तरंगिनी की,
 उमँगी उमंगिन तरंगिन की माल मैं;
दै-दै चाव-चारों यों बिमोह्यों के न चारों चल्यों,
 वहुत बिचारों तऊ एवो पर्यों चाल मैं;
बेधि बेधि बंसी सों 'रसाल' जिन्हें बंसीधर,
 तिज गुन खेंचि गये गेरि नेह – ताल में,
ऊधौं! दुखी-दीनन को उन मन मीनन को,
 आये फाँसिबे को तुम बेगुन के जाल में।

श्री हरि-सुदर्सन की सेइ-सेइ ऊघो ! हमें , बान यों परी कि विना ताके दुख़ माने हैं ; मोहन - बसीकर - श्रयोग चिल पावे बस; मारन - उचाटन की भीति हू न श्राने हैं ; दूजे श्रम्ब-सम्बन की चरचा चलावें कहा, भव के त्रिस्ल हू को फूल करि जाने हैं ; हम ब्रज वासिनी उदासिनी हैं ऐसे तब हम पै बृथा ही ब्रह्म-श्रम्ब श्राप ताने हैं ।

दीखें जो सदाई दुखदाई हरि-द्रोहिन को,

प्रमु-पद माहिन को सुम्बद सहारों है;
सन्तत ही श्रीहरि-सुदर्सन हमारें ऐसो—

रहत सर्वेई श्रोर छायो छिन्नवारों है;
पुनि सुख-कन्द ब्रज-चन्द को पियूप पाइ,

श्रमर 'रसाल' भयो जीवन हमारों है;
तब तुम बार-बार हम पै चलावत जो,

ऊधौ! ब्रह्म-श्रम् बृथा हम पै तिहारों है।

उचित नहीं हैं मान हार तुम, सों जो लेहिं,
श्रमुचित हैं जो जयमाल पहिरावें हैं;
याही तें विवाद-वकवाद किर बाद सबै,
रमत 'रसाल' जामें तामें जी रमावे हैं;
किह-सुनि लीना, किहबी श्रो सुनिवा जो हुतो,
सूधो श्रव ऊधो! यह किह रहि जावे हैं;
श्रावें तो इहाँ वे भले श्रावें कूवरीये ले के,
जो पै विना कूवरी न क्योंहू चिल पावे हैं।

रहत सदाई मुख-चन्द की जुन्हाई जुरी—
रंचक जहान को जहाँ न तम कारो हैं;
चलत चहूँघा बात सरस सहाई जहाँ,
देखिये तहाँई हरियारी-सुख प्यारो हैं;
सिंचित सनेह की सुधा सौं बसुधा है इहाँ,
ऊधव! कहूँ न रंच रज को पसारो हैं;
कैसे रावरो तो दुखवारो गहें ज्ञान-पन्थ,
ऐसो सुखवारो प्रेम-पन्थ जौ हमारो हैं।

स्मत सुमाए ना बुमाए मन बूमत है;

ऊधव! ऋरूमत है मोहन के मेले में;
बुधि विसरानी त्यों सिरानी सुधि ताकी सारी,

रंचड धिरानी ना प्रपंच के दुहेले में;
ढिर श्रिममान गयों, सारो टिर मान गयों,

गौरव-गुमान गयों; गिर रज-रेले में;
सुचित नहीं है लखे उचित कहा धों चित,

दुचित भयों है चिदाचित के ममेले में।

मोहन-बिथा की कथा श्रापहू सुनावें ऊधों!

मोहन-बिथा की कथा हमहूँ सुनावें हैं;
हम ब्रज-चन्द बिना हैं परी महा तम में,

श्रापने महातम में श्राप श्रकुलावें हैं;
हम-तुम दोऊ एक, देखों दुक टारि टेक,

श्रन्तर जो नैक सो विवेक कै बतावें हैं;
हम गुन गावें निगुनी हो सुगुनी के नीके,

श्राप गुनी हो के निगुनी के गुन गावें हैं।

जीवन श्रसार को पसार श्रनुमानि-मानि,

मन मृग-बारि लों विचार को विकार है;
लेके ब्रह्म-ब्रान को महान जलयान जामें,

पन्थ के निवाह को विवेक पतवार है;
वेगुन को पाल ले विसाल तानि तामें तुम,

बड़ी-बड़ी बातनि को कीन्ह्यो विसतार है;
यह भव-सिन्धु है न जाको पैरि पायो पार,

ऊधौं! यह प्रेम को श्रपार पारावार है।

अन्तर न व्यापे कछू ऐसिये निरन्तर ही,
लगन रहें हैं एक, प्रीति-जोगवारे हैं;
देखिये 'रसाल' हाल हैं बिचित्र प्रेमिन को,
बार हैं, न तिथि हैं, ए अतिथि बिचारे हैं;
प्रह की कहा है औं उपग्रह कहा है जब,
निग्रह निखारे निज बिग्रह बिसारे हैं;
चन्द सौं दुचन्द हैं अमन्द मुख-चन्द एक,
प्रेमिन कें नम में नच्छ हैं न तारे हैं।

एक लव लाये त्यों जगाये बस् ज्योति एक,

एके आन तेजो-रूप और लहते नहीं;
राखे जो सनेह-नेह करत उजेरो ताको,

रीतो नेह-पात्र ले कदापि रहते नहीं;
जगत-महा तम को टारि सुमहातम सौं,

दोष हू महातमा तमा को गहते नहीं;
दीपति है दीपति हमारी ही 'रसाल' हम,

प्रेम के प्रदीप बात तीखी सहते नहीं।

बीति गये दिन प्रेम के वै, सजनी ऋब वै रजनी हू सिरानी, और कथा भई ऊधव जू! ऋब है गई और 'स्साल' कहानी; नेह जर्यो बिरहानल मैं, परतीति रही ऋपनी न बिरानी, बात रही न रह्यों रस हूँ, तऊ मानस की लहरें न थिरानी।

जात समें उन्हें दीन्हें हुते, मन प्रेम-पगे करि पाहन छाती, लैहें लिवाइ उन्हें ये 'रसाल', बियोग-बिथा की कथा कहि ताती; जात ही जात उहाँ उन दीन्हें, उन्हें कुबजा-कर में करि थाती, आनि ऋँदेसो इहै, दे सँदेसो, पठैबो परै ऋब ऊधव ! पाती।

यह श्रवसर श्याम कथा को मिलो, सो गयो रसना की रलारली मैं, कहिबे-सुनिबे की रही सो रही, इन बातन ही की बलाबली मैं; मन-मीन मलीन मरे से परे, यहि ज्ञान की कोरी दलादली मैं, मन-भावती हू कहि जाते कळू, श्रव ऊधव ! ऐसी चलाचली मैं।

## डाक्टर 'र्साल' के ग्रन्थ

१-इतिहास-१-हिन्दी साहित्य का इतिहास ।

२-साहित्य प्रकाश ।

३-साहित्य परिचय ।

२-काव्य-शास्त्र-१-ग्रलंकार पीयूप, २ भाग ।

२--नाट्यनिर्णय ।

३--- त्रालंकार-कौमुदी ।

३—आलोचना—१—आलोचनादर्श।

२--गद्य-काव्यालोक ।

४-कोष-भाषा-शब्द-कोप।

५-- निबन्ध-रचना-विकास।

६-काव्य-रसाल-मंजरी।



# श्री हरदयालुसिंह

श्रापका जन्म वैशाख संवत् १६५० में महमदाबाद (जिला सीतापुर) में श्री मातादीन साह के घर में हुआ । श्रापने संवत् १६७० में काइस्ट-चर्च कालेज कानपुर से इन्टर क्लास तक गढ़ कर छोड़ दिया। श्रापने

संस्कृत साहित्य का भी श्रव्छा श्रध्ययन किया। सम्वत् १६७३ से श्राप कानपुर में काम करते रहे श्रौर कई स्कृलों में श्रध्यापक भी रहे। श्राप व्रजमाणा में सुन्दर रचना करते हैं श्रौर श्रापका 'दैत्य-वंश' नामक काव्य 'देव पुरस्कार' से सम्मानित हुन्ना है।





त्रापने संस्कृत के नाटकों तथा कई काव्यों के हिन्दी त्रमुवाद किये हैं जिनमें से कुछ प्रकाशित हो चुके हैं ग्रीर कुछ त्रप्रकाशित हैं।

## १---समुद्र-मन्थन

निरित्व दैतन को विभव मन माहिं श्रिति श्रनखाय कै, मिलि श्रिक्ति देव-समूह इक षड्यंत्र रच्यों वनाय के; सब गये बिल नृप की सभा सहँ बैर भाव भुलाय के, श्रुक, करन लागे मुदित मन प्रस्ताव प्रीति दृदाय के।

सिस कह्यों 'हम सब एक ही कुलमान्य की सन्तान हैं, पे तुच्छ बातिन में परस्पर बेर करत महान हैं; यहि बिकट बन्धु बिरोध को निहं कछु सुखद परिनाम है, अब यहै दीसत सुर-असुर कुल के विधाता बाम है।

'श्रवलों भयो सो भयो वाको सोच जनु कछु कीजिये, वैरानुबन्ध मुलाइ के सहयोग को व्रत लीजिए; जग विजय को सम भाग त्रापुस माहि समुद वटाइहैं, मत-भेद हुँहै जो कहूँ तेहि सान्त हूं निपटाइहैं।'

इमि भाषि सिस भौ मौन. सुरगुरु समुद बिल दिसि देखि के, कह, 'सिन्ध की जै कलह तिज, गित समय की अवरेखिके; हैं संगठन सहयोग में ही, सिक्त यह गुनि लीजिए, स्वीकार याते सकको प्रस्ताव जूपित कीजिए।'

इति सुनत सुर गुरु के वचन, कछु सुक्र मृदु मुसकाय के, अस कहन लागे वैन दैत्य, नरेस को समुभाय के; 'नृप सुनिय सत उपदेश, इनको और फेरि विचारिए, फल अफल याको सोचि, पीछे कार्यक्रम निरधारिए।

सुनि सुक के वर वैन विल नृप तिनिहं सीस नवाइके, श्रर कहन लाग्यो बचन निज गुरुवरिहं इमि समुकाइके। 'श्रमिलाष करि श्राये इतें, इनको निरास न कीजिए, प्रस्ताव के श्ररधांस को स्वीकार ही करि लीजिए।'

इमि बैन सुनि विलिराज के जलराज गुरु रुख पाय के, यों कहन लागे दैत्यन्प सौं बचन मृदु मुसकाय के; 'है रहत कमला सिन्धु में अरु रत्न-रासि सबै यहीं, पै मिथ अगाध समुद्र को कोड तेहि निकार है नहीं।' ंयाते हमारी मानि अब तृप हिन्धु को मथि डारिए, गहि बाँह तेहि पितु-गेह स्रों सह रत्नरासि निकारिए; धुनि लाभ को समभाग हम सब बाँटिहें सुख पाय कै, अरु मेलके रहि हैं सदा कुल-कलह को विसराय के।

सुनि बरुन को प्रस्ताव क्छुक विचारि, मन्त्र दृदाय के, स्वीकार कीन्ह्यों ताहि बिल हिय श्रमित मोद बढ़ाय के; जलनाथ सिस श्रह श्रपर सुरगन हर्ष श्रित पावत भये, श्रह नाय बिल पद भाल सब मन मुदित सुरपुर को गये।

खत गुरुहिं दैत्य-नरेस आपु मनाय आयसु पाय कै, निज सैन लैके सिन्ध के तट रच्यो सिविर बनाइ कै; इति सुरप ले दिकपालगन अरु नागराज बुलाइके, तेहि सजग कीन्ह्यों निज कुटिल प्रस्ताव को समुमायके।

सुर श्रसुरगन मिलि तबहिं मन्थर श्रचल लावन को गये, पचि मरे पे निहं श्रचल डोल्यो दैत्य-बल कुंठित भये; लिख तबहिं सबिंहं निरास श्रीहरि बाम-बाहु लगायके, गहि ताहि विनिहं प्रयास डार्यो सिन्धु के मिध लायके।

वह अनाधार अगाध अम्बुधि मैं लग्यो बूड़न जबे; धरि प्रवल कच्छप रूप हरि निज पीठ पे राख्यो तबे; पुनि करि चतुर्भुज वपुष वापे आपु बैठे जायके, यहि भाँति दीन्ह्यो सून्य नभ में रुचिर खम्भ बनायके।

श्रभिलाप हिर को देखि तब हिर बासुकीहि बुलायकै, कह "रज्जु तुम बनि जाहु सब मिलि मथें सागर श्रायकै;" सिर धारि सुरप श्रदेस मन्दर माँहि सो लिपटत भयो, श्रमरेस सुरयुत श्राय वाको प्रथम ही श्रानन गद्यो ;

भा० त्र० का०---११

यहि चाल को सममे बिना सब दैत्य श्रमित रिसायके, श्रहि सीस गहिवे काज तिनसों लगे भगरन श्रायके; 'ह्वे विमल-वंस-विभूति निज कुल गौरविह खेंवेहें नहीं, यहि नाग को श्रधमांग काहू भाँति हू छवेहें नहीं।"

लिख सफल अपनी चाल तिनकी बुद्धि पे मुसकायके, सुर त्यागि वामुकि-सिर लगे सब पुच्छ की दिसि ज़ायके; हरि प्रथम बल करि खेंचि निज दिसि बहुरि बलि खेंचत भये, इमि पाँच बार फिराय मन्दर दोड निज सिविरन गये।

सुर ऋसुर दोड मिलि मथन लागे ऋमित रोप बढ़ायके, सुनि करन जुर कारन रविह जलजन्तु चले परायके, लिह विकट भूधर की चपटिन भगत सिस घवरायके, उछरत तिर्मिंगिल नक कोहूँ ऋमित चोटिन खायके।

उठि बिपुल तुंग तरंग नापन गगन कहँ मानो चली. कै परिस हरि पदकंज को यह करत मृद्ध बिनती भली; है सम्पदा हू आपदा याको कठिन रच्छन महाँ, परि खलन के पाले कहाँ अब याहि ले जावें कहाँ।

इत सुमिरि सुरप श्रदेस वासुिक श्रमित रोप वढ़ायके, विष-ज्वाल लाग्यो तजन दैतन दिसि हिये श्रमखायके; जाते श्रनेकन दैत्यगन जिर छार तेहिं ठौरहिं भये, श्रक सके जे विष भेलि ते कारे कलूटे हैं गये।

उत बाड़वागि प्रकोपि तावन तिनहिं तापन सौं लगी, स्नम-हरन सीतल बात इत हिम-किरनि निकरनिसौं जगी; उत तपत श्रहिम-मरी च-मालो ज्वाल जनु बरसायके, इत करत छाया जात घनगन सुमन जूह गिरायके। सिंह अमित कष्टन दैत्यगन निंह बासुकी आनन तज्यो, अरु धीरता का देखि तिनकी हीय निज सुरगन लज्यो; रिह सिविरि मैं, पिढ़ मन्त्र आहुति अग्नि मैं डारत रहे, यहि भाँति तिनकी बिघन बाधा सुक्र सब टारत रहे।

उत बिपुल भूधर की चपेटिन भयो इत कौतुक नयो, बहु तम तेल समान सागर को सिलल सब है गयो; मिर गये बहु जल-जन्तु जिनके सब बहन पय पे लगे, पुनि जरन लागे ज्वाल जनु अम्बोधि के ऊपर जगे।

सुर दैत्य सुरिह्नत परे मन्दर खम्भ लौं ठाढ़यो रह्यो, लिख विषम हालाहलहि तब हिर बिहँसि इमि हर सौं कह्यो; "यह आपुको है भाग याते याहि प्रथम, पचाइए, सब जरे ज्वालिन जात इनको बेगि नाथ! बचाइए।"

सुनि वचन हरि के सम्भु हालाहलहि निज कर मैं लियो, अरु सुमिरि प्रभु पदकंज वाको पान हर्षित हिय कियो; "जे जैति-जैति कृपालु संकर !" असुर देविन मिलि कह्यो, पुनि सपदि सागर मथन हित तिन आय वासुकि को गह्यो।

पुनि कछु चपेटिन खाय सिस घबराय हीय डरायके, निज प्रान रच्छन काज जलपे श्रापु बेठ्यों श्रायके; लिख कह्यों संकर, 'याहि हम निज सीस हरिख बसायहें; यहि भाँति सों विष ज्वाल मालिन चैन तो कछु पाय हें।"

पुनि कल्पतरु, गज, बाजिं, रम्भा, धेनु, धनु, ताते कढ़े, सुरनाथ तिनकहँ लेन हित त्र्यानन्द सों त्र्यागे बढ़े; हरि लियों कौस्तुभ, संख; बारूनि कढ़न सागर सौं लगी, तब ताहि लेवे काज कछु त्र्यभिलाष दैतनि उर जगी। पै बरिज तिन कहँ कहत बिल, 'हम लेइहें याको नहीं, पर तियिन पै कहुँ दैत्य-बंस-नरेस दीठि न डारहीं;" लै बारुनी वर कलस देविन आर वेठी जायके, आति रूप रासि निहारि ताको रहे सुर मुसकायके।

तब कड़ी कमला जासु के वर रूप की अवरेखिके, सुर असुर दोऊ चिकत से रहि गये इकटक लेखिके; कह "सिन्धु देव अदेवगन महें याहि जो मन भाइहै, आतिह स्वयम्बर माहिं तेहि जयमाल या पहिराइहै।"

लै बारुनी अरु इन्दिरा को गयों सो निज गेह को,
'पुनि मथन लागे सिन्धु दोउ विसराय के निज देह को;
कहुँ विफल अम नहिं होत हैं यह बात हीय ह़दायके,
अरु अधिक फल की आस पै विश्वास आमित बढ़ायके।

पानि ले पीयूप घट तब आपु धन्वन्तिर कढ़े, सुर ताहि लेबे काज प्रमुदित जबहिं वाकी दिसि बढ़े; तब करिक के बिल कहाी, "वाही ठौर पे ठाढ़े रही, जिन लखी याकी और तुम पथ आपने गृह का गही।"

#### २---लच्मी-स्वयम्बर

श्राजु है सिन्धुसुता को स्वयम्वर, श्रोर सुरवृन्दिन हू की श्रवाई; या लिंग माना महा सुद मानि, दियो प्रकृती सुपमा बगराई, ता समै मंचिन की श्रवलीनि पै, ऐसी श्रन्प छटा कछु छाई; मानो सुधाधर ने हरस्वाय, दई बसुधा पै सुधा बरसाई। तौ लिंग श्रावन लागे विमान,
तहाँ श्रमुरा सुरवृन्द्रनि ले ले,
त्यों परिचारकहू कर जोरि,
लगे तिन्हें मंजु बतावन गैले,
स्वागत द्वार पे ठाढ़ो ससी,
गहि के कर मंच लो जात ले छैले,
पाँव धरा पे जहाँई धरे,
तहाँ चाँदनी चारु, चहूँ दिसि फैले।

सम्भु, विधाता, तथा हरि, सक्र,
जलेस, धनाधिप, नैरित, श्राये;
वायुसखा, जमराज श्रो पौन,
बृहस्पति, मंगल, बुद्ध सुद्दाये,
त्यो सनि सुक्र,तथाविल,वासुकी,
वान, कुमार महा छिं छाये;
किन्नर, रच्छ, विद्याधर, यच्छ,
स्वयंबर देखन के हित धाये।

धारि दियो सिविका तिन लाय के,
तासों कढ़ी जलरासि दुलारी;
भूषन वेस बनाय भले,
तहाँ श्राय गई सबै देवकुमारी,
लीने मयंकमुखी कर माल,
मराल की चाल लजाय पधारी;
लागी करावन देवन की,
परिचे वर धीन की धारनवारी।

'ये सबै नागन के श्रिधराज हैं,
सेय महेस को घन्य कहाये;
धारत हैं सिर दिन्य मनीन,
सबै बिधि संकर के मन भाये;
कंकन होत कबों करके,
गुनि मानि पिनाक पैजात चढ़ाये;
श्रौ इनहीं सौं कबों किस कै,
सिर के जटा जूट हैं जात वँधाये।

जानत हैं सिगरे जग मैं,
विप होत मुजंगम दाँत मैं धारो;
पे अधराधर को छत के,
सो विगारि सके कछुहू न तुम्हारो;
ले के पियूष को साज सबे,
चतुरानन ने निज हाथ सँवारो;
या लिग हीय मैं नैसुक संक,
करों जिन मानि के बैन हमारो।"

पै लहि सिन्धु-सुता को सँकेत,
ते भारती ताहि चली कछु आगे,
लाखिन लों अभिलाखिन धारि,
मनोभव ताहि निहारन लागे,
देख्यों जब कमला द्दग फेरि कै,
भाग मनोज महींप के जागे;
ताको विसेष लखे अनुरागहिं
सारदा बैन कहे रस पागे।

"है यह इन्द्र को आयुध मंजु श्रो लावनिता की अतूप अगार है; त्यों हरि संकर औ विधि के, बृत को यह आपु डिगावनहार है; धारै प्रसून नराचिन पै, जग कौन सहै यहि वीर की मार है; कीजिए याहि कृतारथ तो, रित सी वर मामिनी को भरतार है।"

श्रागे बढ़ी जबै सिन्धु-सुता,
चित्र बानी गई जहाँ बैठे पिनाकी;
रोकि तिन्हें श्री कब्बू सुसकाय कै,
भारती भौहें भ्रमाय के बाँकी,
बोली 'सुनो कमला! जग मैं,
समता न करे कोऊ दान मैं याकी,
श्री गुन श्रीगुन याके दुश्री,
मित मेरी विचारिविचार के थाकी।

'जाचकै देत है बिस्व बिभौ,

श्रपने तन पै गज-खाल सँवारत;
जोगिन मैं सब सो हैं बड़े,

पै तियाहि सदा श्रप्रधंग मैं धारत,
जीन्हें त्रिसूल रहें कर मैं,

तऊ दासनि के भ्रम सूलिन टारत;
जारि ही देत सबै जग को

जबै तीजो बिलोचन खोलि निहारत।

'भाँग धत्रिन खात कितो,

पै अभे हैं हलाहल आपु पचेकै:
हैं ही दिगम्बर, बाहन बैल,

मसान मैं डोलें परेतिन लेके:
जोरिहें दिव्य दुकूल जबै,

गज-खाल सौं गाँठि सखीगन दैके:
तो परिहास करेंगी सबै,

अबला अनमेल बिबाह चितेके।

ंच्यालिन की लिखके फुसकार;
कक्कू कमला निज हीय डरानी;
कीन्हों प्रनाम सुकाय सिरे,
चतुरानन के ढिँग सो नियरानी,
गावन को तिनके गुनगाथ को,
कीन्हों सकाच कक्कू मन वानी;
पै अपना करतव्य विचारिके,
बोली निया सौं गिरा रससानी।

'तीनहू लोक के ये करता,

श्रक्त चारहू वेद बनावनवारे;
दाढ़ी भई सन-सी सिगरी,

सिर पे कहूँ केस न दीसत कारे,
नारद सौं इनके हैं सपूत,

तिहूँपुर ज्ञान सिखावनहारे;
प्रेम की पास मैं बाँधन की,

तुम्हैं बृढ़े बका इत हैं पगु धारे।"

'मेलिकै कंठ मध्क की माल, इन्हें तुम श्राजु छतारथ कीजियो; श्रोसर मंगल गावन काज, हमें निज बृद्ध विवाह में दीजियो; त्योंही विनोद विहारनिको, इनसौं मिलिकै सिगरो रस लीजियो; पै गृह-जीवन के सुख की तपसी घर में रहि साध न कीजियो।

'गुन-गौरव-गाथा सखी इनकी, हम पै कहू भाँति न जाति कही; गईं बीति हमें बरसें कितनी, इनके नहिं तर्क को पार लही; यह कैतव-नीति के पंडित हैं, समता इनकी जग आप यही; पचिहारे किते तपसी तपके, हर देत हैं पै फल देत नहीं।"

विन्दं तिन्हें मन मैं सकुचायके, सिन्धुजा आगे कळू पगुधारी, कोटि मनोज लजावत जे, पुरुषोत्तम पै निज दीठि कौ डारी; ठाढ़ी जकी-सी छिनैक रही, कर्तव्यहु को न सकी निरधारी; या विधि ताकी दसा अवलोकि, कहाँ इमि बीन को धारनवारी। "आगे चलो सखी देखें वरें,
परिचे इनको हम कैसे करावें;
मो अवला की कहा गति है,
सहसानन हू किह पार न पावें;
जानें कहाँ इनको गुन-गोरव,
बेद हू नेति ही नेति बतावें;
बन्दत बूढ़े बबा इनके पग,
आपु महेसहु ध्यान लगावें।"

सिन्धुजा को हिर में अनुराग,
लग्यों त्यों अदेविन हीय जरावन;
बार न लागी तिन्हें तिनकों,
पल में हिर को बपु लागे वनावन;
आ यहि भाँति सबे मिलिक,
कमला की तबें मित लागे अमावन;
ता समें भोरी न जानि सकी,
चहिये जयमाल किन्हें पहिरावन।

देखि तहाँ हिर बैठे अनेक;
लगे मुसकान कळूक त्रिलोचन;
त्यों भ्रम में पिर सिन्धु-सुता,
पिहराय सकी निहं माल सकोचन;
बाकी लखे दयनीय दसाहि,
लगे अपने मन में बिल सोचन;
जानि रहस्य सँकेतिह सौं,
नृप आप निवारि दियो तिन पोचन।

देखि श्रचानक श्रौर की श्रौर,
सँकोचि मधूक की माल सँवारी;
त्यौं दुश्रौ किम्पित हाथ उठाय,
दियौ पुरुषोत्तम के गर डारी;
लाजन बोलि सकी न कश्रू,
कुस देह भई पै रोमंचित सारी;
श्रौ सिखयानि के संग समोद,
विनोद-भरी निज गेह सिधारी।

वा निसि सागर - निन्दनी सौं,
हिर जू को भयौ तह मंजु विवाह;
श्राय सुरासुर दोऊ श्रनन्द सौं,
लीन्ह्यों सबे मिलि लोचन लाह;
व्यापि रह्यों तिहू लोक के बासिन,
हीतल माँहि श्रमन्द उछाह;
सिन्धु ने कीन्हे किते सतकारित,
श्रो उपहार दियों सब काहू।

श्री हरद्यालुसिंह के ग्रन्थ

काव्य-प्रनथ-दैत्य वंश ।

# पंडित रामचुन्द्र शुक्क 'सरस'

'सरस' जी का जन्म ग्राम मऊ, जिला बाँदा में संवत् १६६० में हुआ। त्राप डाक्टर 'रसाल' के अनुज हैं। इन्टरमीडियेट तक शिद्धा प्राप्त कर त्रापने बोर्ड ऑव रेविन्यू में नौकरी कर ली आँर इस समय भी

श्राप वहीं श्रच्छे पद पर हैं। श्राप पहले खड़ी बोली में रचना किया करते थे श्रीर उन रचनाश्रों का एक संग्रह 'सरस संकलन' के नाम से प्रकाशित हुश्रा है।

इसके पश्चात् ग्रापने ब्रजभापा में 'श्रभिमन्यु वध' नाम का एक सुन्दर खंडकाव्य लिखा, जिसमें से यहाँ कुछ पद संकलित किये गये हैं। इसके श्रतिरिक्त ग्रापने श्रलंकार रस पिंगल श्रादि साहित्य के विविध श्रंगों की विवेचना सम्बन्धी कई



पुस्तकें भी लिखीं, जो विविध परीक्षात्रों के लिए स्वीकृत हैं।

सरस जी की रचनाएँ सरस, समलंकृत ऋीर सजीव हैं। वाक्य-विन्यास सुव्यवस्थित, संयत ऋीर ऋोजादि गुए। से पूर्ण रहता है।

### अभिमन्यु प्रयाग्

रासि रस-राज की बिराजि रही मूरित पै, मुद्रा मुख-हास कें बिलास की ढरी परे; 'सरस' बखाने, कहना की छाँ कोग्रनि मैं, लोयनि मैं लाली रुद्रता की उतरी परे; बक्र भृकुटीनि मैं भयानकता भूरि भरी, अद्भुत आभा सान्त-भाव सौ जरी परै; उर उभरी सी परै बीर-रस की तरंग, अंग प्रति अंग सौ उमंग उछरी परै।

पेखि उत्तरा कों मौन, बोल्यों अभिमन्यु वीर ,

"कठिन समस्या एक एकाएक आई है;
उत अरुमे हैं पितु-मातुल हमारें, इत—

ग्यह रचि द्रौन जीतिबे की घात लाई है;
जानत न ताकों कोऊ भेद, खेद आनें सबै ,

हों ही घात जानों पितु गर्भ मैं सिखाई है;
यातें बेगि दींजे विदा सारथ सपूती करों ,
ना तरु नसेंहैं सबै, जो बनी बनाई है।"

लिख निज-नाथ-नैन रक्त, बर बैन ब्यक्त ,
सुनि-गुनि बीर-बधू उत्तरा सकाई है ,
त्यों ही कर्न-द्रौन-दुरजोधन से जोधन की ,
दारुन लराई चित्त चित्रित लखाई है ;
देखि सौम्य-मूरित, बिसूरित त्यों जुद्ध-दृस्य ,
इत-उत हेरै सुधि-बुधि विकलाई है ,
मंगल-अमंगल के परि असमंजस में ,
हाँ न करि आई औ नहीं न करि पाई है ।

बस धरि-धीर बीर नृपति विराट-सुता , पंच-दीप त्रारती उतारिन जबै लगी ; 'सरस' बखाने, पैठि बैठि उर अन्तर में , श्रीरे कछू भारती उचारिन तबै लगी ; किम्पत सी ह्वे के भई भिम्पत सी दीप-सिखा, बाम त्रोर श्रींचिक सधूम हूं दवे लगी; चिक, जिक, थहरि, थिरानी यों त्रानेसी लेखि, देखि मुख, ध्यावन त्यों सुरिन सबै लगी।

### अभिमन्यु-सारथी से

'एहो ! वीर-सारथी ! चलो तो ''जै मुरारि'' बोलि, मोलि अब श्रौर रारि र चक न लेहों मैं;' 'सरस' बखाने, 'त्यों पुरानो सबे लेखा लेखि, देहों हाथ खोलि कछू बाद न करेहों मैं;' 'लोक कें समच्छ लच्छ बाँधि कोटि जारि-जोरि, धनु ले समृल चक्र-ब्याज-दरि देहों मैं; काल नियरायों है. निधन करि वेरिन कों, रिन कों निवेरि त्यों श्रवेरि ही चुकेहों में।'

'निज श्रभिमान, मान श्रो गुमान हूँ की हम, सूत जू! ऋपूत छल-छूत की बखानें ना; 'सरस' कहें, त्यों छल-कानि-श्रानि हो की कहें, साँची कहें ही की ही, सुभाव की प्रमाने ना; श्रतुल बली जो तात-मातुल प्रचारें ऋद्ध; तो हूँ जुद्ध जोरें हम माख मन मानें ना, द्रौन, ऋप, कर्न, ऋतवर्म, छक्-राज कहा, हम जमगज के बबा सों भीति श्रानें ना।'

पुनि अभिमन्यु कह्यौ, 'देखौ स्तूत! बैरिन सौं, 'त्राहि त्राहि, पारथ-सपूत' यौं कढ़ेहों मैं, 'सरस बखाने 'त्राजु देखत अखंडल कें, बंस-महिमा सौं महि मंडल मढ़ेहों मैं, छाँटि भट-भीरिन कों काल-कुंड पार्टि-पार्टि, काटि-कार्टि मुंड मुंड-माली पे चढ़ेहों में ; तीरन कें पिंजर में बमकत बीरिन कों , कीरिन लों स्थानि राम-राम ही पढ़ेहों में ;

करत मनोरथ यों रथ पैं सुभद्रा-सुत, वीर-रस कैसो अवतार नयों साजे हैं; 'सरस' बखाने, संग सैन सूर-बीरिन की, ताकें, ज्यों बिभाव-भाव ले प्रभाव राजे हैं; आयो ढिंग समर-थली कें रथ माँहि बली, चौंकि रिपु-सैन चली सोचि भानु भ्राजे हैं। लिख अभिमन्यु कों जिते के ते तिते के रहे, चिकत चिते के रहे सोचि, को बिराजे हैं।

पेखि ऋभिमन्यु को समन्यु कहै कोऊ यह,
गेय कार्तिकेय को ऋजेय ऋवतार है;
मूरित विलोक सौम्य 'सर्स' प्रमाने कोऊ,
श्रोज-भरो साँचौ यह मार-सुकुमार है;

गौरव बिचार कहें कों यह कौरव कौ,
प्रगट्यों पराभव भयंकर अपार हैं;
कों अंद्यों बखाने, अभिमन्यु बेप-धारी जिष्णु,
बिष्णु सेस-सायी बन्यों पारथ कुमार हैं।
कहत दुसासन सँभारि यों उसाँसन कौ,
यह तो त्रिविकम कौ बिकम-विसाल हैं;
सरस बखाने, आय करन प्रमाने यह,
कै तो जामर्दा्म, अग्नि देव के कराल हैं?
सोचत जयद्रथ महद्रथ भयंकर हैं;
आयों प्रलयंकर त्रिस्ली महा काल हैं;
बोले द्रौन बिहँसि, हमारे सिष्य पारथ कौ,
कौसल-कृतारथ लड़ तो यह लाल हैं"

### रणांगण में अभिमन्यु

पारथ कुमार ! सुकुमार मार हूँ तें तुम,

'सरस' सलोनी बैस साभा सरसाय हो,

यह अनुहारि को 'निहारि अनुमाने हम,

माने मृगया को चिल मूलि इत आये हो;

कहत जयद्रथ, "अयान यह जाने कहा,

तुम तो सयान, सूत ! यान किमि लाये हो ?"

निठुर युधिष्ठिर के आये धों पठाये इत,

ठाये चित कैसो हित-अहित भुलाये हो।"

नृपति जयद्रथ ! महद्रथ गुमानी सुनौ, बिन छल-सानी यह जैस्नी-कछू भाखों मैं; 'सरस' बखाने, यौं प्रमानें श्रभिमन्यु श्रान, ध्यान के तिहारों छल-छिद्र मन माखों मैं; जा मुख सो बालक क्ताय हँ मैं ता मुख को, क दुक के बीर-बाल हू बो ऋभिलाखों में , जासों किन्तु नीच मीच ! रावरी लिखी है ताही; पूज्य पितु-बान हेत तेरी सीस राखों में ।

सुनि कटु बैन यों जयद्रथ रिसौहें हेरि,

भोहें फेरि दीन्ह्यों बेगि हाथ धनु-सर मैं;
'सरस' बखाने कह्यों, "मूरख न माने जु पे,

जानेगों हमें तो जबे जैहें जम-घर में;"
हाकों के सुनी श्री श्रसुनी सी उत्तरेस तौलों,

ताकि तीर तमकि पँवारे हरबर मैं;
दीख्यों दाहिने में सिन्ध-राज के समूचों धनु,

ऊँचो डिठ श्रायों किन्तु श्रायों बाम कर मैं।

'ऐसी छुद्र-छोटी पुनि टूटी धनुहीं लें तुम, रोपि रन-रुद्र श्री विजे की लहिबो चहाै;" 'सरस' बखाने, श्रीभमन्यु मुसकाय कहाो. "जात हम द्वार सो गही जो गहिबों चहाँ; तिज मरजाद, सिन्धु-राज! परि पार्छें पुनि श्राय बड़बार्ग सो दहाँ जो दहिबों चहाँ; नातरु हमारी कृपा, रावरी त्रपा को भार. टारन कों सीस ते रहाँ जो रहिबों चहाँ।"

"रहि-रहि धाय दीठि सस्त्र स्रोर जाय ठहि, बहि-बहि, ब्रह्म-स्रस्त्र लों प्रबाह कर कों;" 'सरस' बखाने, स्रभिमन्यु यों प्रमाने पुनि, "जात जरों लोहू मन्यु सों सरीर भर कों; स्रा० ब्र० का०—१२ कलमस्य वारी, कटु, कारी श्री नकारी कहूँ, होती जी न खारी, श्रनिखारी, दोषकर कीं, ती पुनि तिहारी सिन्धु-राज! श्राज जीवन ले, देती श्रर्घ रुचि सीं रिभाय दिनकर कीं।"

राघव-समान हाथ-लाघव बिलोकि तासु,
सिन्धुराज चाहि श्रोर सराहि हियें रहिंगे;
'सरस' बखाने, धनु टूटे भये ऐसे त्रस्त,
श्रस्त-संस्त्र एक हूँ न क्यों हूँ कर गहिंगे,
राजनि की श्रोर हेरि लाजनि समाये जो लों;
भौचिक भुराये देखि कौतुक यो ठहिंगे;
तो लों उत्तरेस के श्रमोघ बर बाननि सो,
चक्रट्यूह-द्वार के महान खम्भ टहिंगे।

स्यन्दन सुमित्र सूत हाँक्यों के बिचित्र ढंग,

रिपु-दल देखि दंग हु श्रांत चकायों है;
'सरस, बखाने, कर्न-ट्रोन लों प्रबुद्ध सुद्ध,
बीरिन हूँ माया-जुद्ध ताहि ठहरायों है;
सकल चमू में चले चक्र लों चहूंघा चारु,
कोंधि चंचला लों नीठि दीठि चोंधियायों है;
ंच न थिरात, जात मन कें मनोरथ लों।
एक हु श्रानेक बीर ब्यापक लखायों है।

सुभट सुभद्रा-सुत बीरिन की भीरिन मैं , चारौं त्रोर केसरी-किसोर लों गराजे हैं ; 'सरस' बखाने, देखि भीरि रिपु-बानिन की , त्रानन पे क्रोप ले सचोप कोप छाजे हैं ; रंग बदरंग त्यों बिपच्छिनि हों दंग देखि , रंग निज लेखि मन्द-हास मुख राजे हैं ; रौद्र-रस राँज्यों त्यों भयानक सों माँज्यों मनो , बीर-रस हास कें बिलास में बिराजे हैं।

तमिक तपाक सों सुभद्रा को लड़ तो लाल ,
लाल किर नैन सिह-सावक लों गाजे हैं :
'सरस' बखाने, ज्या-निनाद सों दिसानि पूरि ,
कंचन-कोदंड पे प्रचंड सर साजे हैं ;
बान भिर लाये मंडलीकृत सुचाप-बीच ,
मंजु मुसुकात मुख-मंडल यों राजे हैं ;
सारत मयूख लों मयूख रिब-मंडल पे ,
करत अमंगल ज्यों मंगल विराजे हैं ।

परम तरंगी रन-रंगी पारथी है बीर .
 तीखे-तीर त्रानि भट-भीरि छाँटि देत हैं ;
किर प्रलयंकर भयंकर सक्रुद्ध जुद्ध ,
 रुद्र लीं बरूथिनि समुद्र पाटि देत हैं ।
'सरस' कहें, त्यों बाल-प्रकृति-कुतुहल के .
 काहू कों विचारि डरपोक डाँटि देत हैं ,
नासा-कान काहू कें हँसी ही मैं निपाटि देत .
 कौतुक सों काहू की कलाई काटि देत हैं ।

पावस मैं मंडल दिखात चन्द्रमा पें बेसो , तैसो मंडलीक्कृत सरासन लखावे है ; हाथ पारथी को भाथ-भीतर सिधाव कबे , सायक निकास श्रोर विकास कवे पावे है ; 'सरस' बखाने, अनुमाने पे न जाने खोर , माने मुख-मंडल सों तेज-तीर धावे हैं ; लेखन में खावे ना परेखन में खावे पुनि . देखन में खावे ना निरेखन में खावे हैं।

कोपि अभिमन्यु रत-रोपि ज्यों टॅकोर्यो धनु ,
 काँपि उर चाँपि रहे सूर सरकसं लों ;
'सरस' बखाने, यों सँधाने बीर-तीर-भीर ,
 रुँधि रत-धीर भये कीर परवस लों ;
तोलन न पावें धनु; खोलन न पावें मुख ,
 सनमुख बोलन न पावें करकस लों ;
देखत हा देखत बनावे बीर बाननि सों ,
आननि रिपूनि कें खुले पें तरकस लों।

कौसल-धनी लों श्रिभमन्यु-रनी-कोसल यों ,
देखि गुरु द्रौन सों सराहि चाहते बन्यों ;
'सरस' बखाने, उमगान्यों इमि छोह-मोह ,
द्रोह-काह टारि प्रेम-बारि बहते बन्यों ,
दूरि दुरे हैय-दुराभाव, त्रपा को प्रभाव ,
साँचों कृपा-भाव को स्वभाव गहते बन्यों ;
पारथ पिता हो धन्य ! ऐसे सुत-सारथ को ,
पारथ-गुरु हो धन्य ! हो हूँ कहते बन्यों ।

जीते रात्रु-पच्छ सिष्य-वारों के हमारो पच्छ , जीति रन-दच्छ-द्रौन ही, कें दुहूँ कर मैं ; गुरु की कहा है कुरु-राज कहें जौधनि सौं , सिष्य-सुत जीतें जस दूनों जग भर मैं ; 'सरस' बखाने, गुनी-गनक प्रमानें यहें , माने हम सोई लेखि लीला यो समर मैं ; जापें दीठि देत नीठि ताकी तो करे समृद्धि , बृद्धि ना करें हैं गुरु बैठे जाहि घर मैं।

"सम्मुख भई है दु:खदायी जोगिनी धों त्राजु, होतो न तो ऐसी, एक बालक सों हारें हम, 'सरस' सुनावें, यों बतावें बीर ले उसाँस, बड़े-बड़े श्राँस यों लहू कें हाय! ढारें हम; सक्र के बिजेता द्रौन, कर्न, श्रापु श्रक्त भय, बक्त विधि है गये हमारें धों बिचारें हम; बादि ही हमें तो कुरुराज! यों धिकारें श्रापु। श्रापे श्रापु श्रापने कों श्रापु ही धिकारें हम।"

धाक अभिमन्यु की धँसी यौं, बसी ऐसी हाँक , श्राँक न दिखात, पर ब्यौंत बिथराने से ; 'सरस' बखानें; कुरुराज कें कहें न बैन , नेनहूँ चहें न बहें बाहु बिथकाने से । हिम्मति-हुलास हियें हुमसि हिराने सबें , उकसि उराने रोष-दोषहूँ सिराने से ; ऐसी भीति-भावना समाई रग-रग माँहि , डगमग जाँहि पग, मग मैं थिराने से ।

जात दुरि जोधन मैं काह दुरजधोन ! तू , तोसों बैर-सोधन कें हेतु लरिबों चहों ;" 'सरस' बखानें, यों प्रमाने उत्तरेस बीर , "देवि-द्रोपदी कों दाह-दु:ख-दरिबों चहों, देखत अनी के नीके चंडिका कें खप्पर में , स्नोनित तिहारों अभानि भूरि भरिबों चहों ; पूज्यवर भीम की तिहारी जाँच तोरिबे की , तोरि के प्रतिज्ञा न अवज्ञा करिबों चहों।"

"श्रावो बान-पथ पें न रथ पें, लुकाने जाव,
एक तुम कारन हो यह रन-रार कें;
जेहि बल भूलि, प्रतिकूल ह्वे रहे हो फूलि,
तूल लों उड़ेहों ताहि देखत तमारि कें;'
'सरस' बखाने, "हम बचन प्रमानें श्राजु,
बचन बचाये हूँ न पेहो त्रिपुरारि कें;
मरन निवारों चहैं। करन! हमारी तब,
सरन लहीं श्रो गहों चरन मुरारि कें।

श्रातुर्मात मानि श्रानि सोई मित कर्न बीर , तीखे तीर तीसक सरासन पे साजे हैं ; 'सरस' बखाने, श्रानजाने पारथी को धनु, कार्टि हूँ महारथी कहावत न लाजे हैं ; ब्रिश्न बिसिखासन के लोन्हें जुग माग भिन्न, पारथ-कुमार यों घरीक लों बिराजे हैं ; मंडित-प्रताप सम्मुचाप करि खंडित ज्यों, खंड-जुग लीन्हें रामचन्द्र छिब छाजे हैं।

श्राई बीर-पानि मैं मियान सों कृपानि कढ़ी. पानी-चढ़ी बाढ़ सों प्रगाढ़ गढ़ी ढावे हैं; 'सरस' बखाने, त्यों बिपच्छिनि कों पिष्छिनि लों, लपिक लपालप खपाखप खपावे हैं; सक-श्रसनी लों चक्र-ब्यूह की श्रनी लों घूमि, चूमि-चूमि भूमि पुनि बेंग्रीम कों सिधावे हें; रिपु-बल-साली सैन-सघन-घनाली माँहि, खेल चंचला लों चारु चमक दिखावे हैं।

कढ़त मियान-गर्त-सों सदामिनी लों कोंघि,

चख चकचोंघि चलै यों प्रभानि पागी है;
'सरस' पढ़ें त्यों बढ़ें लपिक प्रभंजन में,

पाय रिपु-प्रान-पौन श्रौर जोर जागी है;
जीवन उड़ाय ताप-जीवन-बिलासिनि को,

दलदल हूँ कों छारिबै में श्रनुरागी है;
पानीदार पारथ-सपूत की कृपानी-गत,

पानीदार-धार में बिलीन बड़वागी है।

दृटे श्रस्त-शस्त्र देखि छूटे श्रवसान जबे, त्रस्त हो कछूक श्राभिमन्यु श्रकुलायो है; स्मरस' बखाने, त्यों प्रपंचिति-प्रपंच लेखि, पेखि भारि बानन की श्रानन उठायों है; किह कटु बेन, नेकु नेन-मुख बक करि, श्रक्त करि सेन, रथ-चक्र गहि धायों है; सक-मदहारी चक-धारी हो सकुद्ध मानो; भीष्म-जुद्ध-दृश्य श्राय केरि दुहरायों है। लीन्ह्यों खेत भारी कुरु-नाथ सौं अकेलं जाय,

मन को कियों है धाय-धाय हल-बल तैं 'सरस' बखाने, अरि-हर सर सौं बखेरि,

हेरि अन्तराय कौं निकाय हर्यों तल तैं ;
सींचि निज सर निकासे पुनि जीवन सौं,

टारी अरि-ईति-भीति सारी बाहु-बल तैं ;
काटि-काट फूले-फरे बिरवा सुकीरति कैं ,

रासि कै सुभद्रानन्द सोयों परि कल तैं।

## परिचंध

```
१--श्री बदरीनारायण चौधरी 'प्रेम घन.' मिरजापुर
    (जन्म सं० १६१२ निधन सं० १६७६)
२—पंडित श्रीधर पाठक, पद्मकोट, प्रयाग
    ( जन्म सं० १६१६-निधन सं० १६८५ )
३—पंडित त्रयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरित्र्योध', त्र्याजमगढ़
    ( जन्म सं० १६२२ )
४—श्री जगन्नाथदास 'रत्नाकर', राजमहत्त, ऋयोध्या
    (जन्म सं० १६२३ निधन सं० १६८६)
५-लाला भगवानदीन 'दीन', काशी
   ( जन्त सं० १६२३-निधन सं० १६८७ )
६—रायदेवीप्रसाद 'पूर्ण', कानपुर
    (जन्म सं० १६२५ निधान सं० १६७२)
७—पंडित सत्यनारायण 'कविरत्न', घाँघूपुरा त्र्यागरा
    (जन्म सं० १६४१-निधन सं० १६७५)
्र—श्री वियोगी हरि, हरिजन आश्रम, देहली
    (जन्म सं० १६)
  —रावराजा डाक्टर, श्यामविहारी मिश्र लखनऊ
    ( जन्म सं० १६३० )
    रायबहादुर शुक्रदेव बिहारी मिश्र, लखनऊ
    ( जन्म सं० १६३५ )
१०—डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, विश्व विद्यालय, प्रयाग
    (जन्म सं० १६४६)
११—श्री दुलारेलाल भागव, ल्खनऊ
      शन्म सं० १६४६ )
```

१२—डाक्टर रामशंकर शुक्त 'रसाल', विश्व-विद्यालय, प्रयाग (जन्म सं० १६५०) १३—श्री हरदयालुसिंह, भूसी, प्रयाग (जन्म सं० १६५०) १४—पंडित रामचन्द्र शुक्त 'सरस', नया कटरा, इलाहाबाद (जन्म सं० १६६०)

## इंस संग्रह में निम्न-लिखित काव्य-ग्रन्थों से अवतरण लिये गये हैं

प्रेमघन सर्वस्व—हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ।
काश्मीर सुनमा—राय साहब, रामद्रयाल अगरवाल कटरा, प्रयाग ।
रस कलस—खड्ग-विलास प्रेस, बांकीपुर ।
रत्नाकर—नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ।
ऊधव शतक—रिकनमंडल, प्रयाग ।
पूर्ण-संग्रह—गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय; लखनऊ ।
हृद्य-तरंग—नागरी प्रचारिणी, सभा; अग्रागरा ।
वीर-सर्तसई—साहित्य प्रेस, प्रयाग ।
मुक्तक-मंजूषा—अप्रकाशित ।
दुलारे दोहावली —गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ ।
रसाल-मंजरी—अप्रकाशित ।
दैत्य-वंरा—इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद ।
अभिमन्यु-वध—राय साहब; राम दयाल- अग्रप्रवाल कटरा, प्रयाग !

जा मुख सों वालक बताय हँसे ता मुख कों, क दुक के बीर-वाल ह वो अभिलाखों में , जासों किन्तु नीच मीच ! रायरी लिखी है ताही; पूज्य पितु-बान हेत तेरी सीस राखों में।

सुनि कटु बैन यों जयद्रथ रिसोहें हेरि,
भोहें फेरि दीन्छों बेगि हाथ धनु-सर में ;
'सरस' बखाने कछों, "मूरख न माने जु पे,
जानेगों हमें तो जब जैहें जम-घर में ;"
हाकों के सुनी त्रो त्रमुनी सी उत्तरेस तौलों,
ताकि तीर तमकि पँवार हरवर में ;
दीख्यों दाहिने में सिन्ध-राज़ कें समूचों धनु,
जाने डिठ त्रायों किन्तु त्राधों बाम कर में ।

'ऐसी छुद्र-छोटी पुनि टूटी धनुहों ले तुम, रोपि रन-रुद्र श्री विजे की लहिबो चहो;" 'सरस' वखाने, श्रीभमन्यु मुसकाय कह्यो, ''जात हम द्वार सों गहो जो गहिबो चहों;-तिज मरजाद, सिन्धु-राज! परि पार्झें पुनि श्राय वड़वागि सों दहों जो दहिबो चहों; नातर हमारी कृपा, रावरी त्रपा को भार. टारन कों सीस तें रहों जो रहिबो चहों।"

"रहि-रहि घाय दीठि सम्ब खोर जाय ठहि, बहि-बहि , ब्रह्म-अम्ब .लीं प्रवाह कर कीं;" 'सरस' बखाने, अभिमन्यु सों प्रमाने पुनि, ''जात जरी लोहू मन्यु सों सरीर भर कीं; अस्ट ब्रट काट-१२ कलमख वारों, कटु, कारों त्रों नकारों कहूँ, होतों जो न खारों, त्रानिखारों, दोपकर कीं, तो पुनि तिहारों सिन्धु-सज! त्राज जीवन लें, देतों त्रर्घ रुचि सों रिफाय दिनकर कीं।"

राघव-समान हाथ-लाघव बिलांकि तासु.
सिन्धुराज चाहि श्रोर सराहि हियें रहिगे;
'सरस' बखाने, धनु टूट भये ऐसे त्रस्त.
श्रम्भ-सम्भ एक हूँ न क्यों हूँ कर गहिगे,
राजिन की श्रोर हेरि लाजिन समाये जो लों;
भोचिक भुराये देखि कोतुक यौ ठिहिगे;
तो लों उत्तरेस के श्रमोध बर बानिन सो,
चक्रव्यूह-द्वार के महान खम्भ ढिहिंगे।

स्यन्दन सुमित्र सूत हाँक्यों के बिचित्र ढंग ,

रिपु-दल देखि दंग हूं श्रित चकायों है ;
'सरस, बखाने, कर्न-द्रौन लों प्रबुद्ध सुद्ध ,
बीरिन हूँ माया-जुद्ध ताहि ठहरायों है ;
सकल चमू में चले चक्र लों चहुंघा चार ,
कौंधि चंचला लों नीठि दीठि चौंधियायों है ;
-रंच न थिरात, जात मन कें मनोरथ लों।

एक हूँ अनेक बीर ज्यापक लखायों है।

सुभट सुभद्रा-सुत बीरिन की भीरिन में , चारों श्रोर केसरी-किसोर लों गराजे हैं ; 'सरस' बखाने, देखि भीरि रिपु-बानिन की , श्रानन पे श्रोप ले सचोप कोप छाजे हैं ; रंग बदरंग त्यों बिपच्छिति कों दंग देखि , रंग निज लेखि मन्द-हास मुख राजें हैं ; रोद्र-रस राँज्यों त्यों भयानक सों माँज्यो मनों , बीर-रस हास कें बिलास में बिराजें हैं।

परम तरंगी रन-रंगी पारथी है बीर .
 तींग्व-तीर त्रानि भट-भीरि छाँटि देत हैं ;
करि प्रलयंकर भयंकर सकुद्ध जुद्ध ,
 कद्र लीं बम्बिथिन समुद्र पाटि देत हैं ।
 'सरस' कहें . त्यों वाल-प्रकृति-कृतुहल के ,
 काह को विचारि डरपोक डाँटि देत हैं ,
 नीसा-कान काह कें हँसी ही मैं निपाटि देत
 कीतुक सों काह की कलाई काटि देत हैं ।

पावस में मंडल दिखात चन्द्रमा पें जैसी तेसी मंडलीकृत सरायतः लखावे हैं: हाथ पारथी की साथ-सीता सिधावे कवें सायक निकास और विकास कवें पावे हैं; 'सरस' बखाने, अनुमाने पै न जाने श्रोर , माने मुख-मंडल सौं तेज-तीर धावे हैं ; लेखन में श्रावे ना परेखन में श्रावे पुनि . देखन में श्रावे ना निरेखन में श्रावे हैं।

कोपि अभिमन्यु रन-रोपि क्यों टॅंकोर्यो धनु ,
काँप उर चाँपि रहे सूर सरकस लों ;
'सरस' बखाने, यों सँधाने बीर-तीर-भीर ,
रूँधि रन-धीर भये कीर परवस लों ;
तोलन न पावें धनु; खोलन न पावें मुख ,
सनमुख बोलन न पावें करकस लों ;
देखत ही, देखत बनावे बीर बाननि सों ,
अगनि रिपूनि कैं खुले पें तरकस लों।

कौसल-धनी लों अभिमन्यु-रनी-कोसल यों ,
देखि गुरु द्रौन सों सराहि चाहते बन्यों ;
'सरस' बखाने, उमगान्यों इमि छोह-मोह ,
द्रोह-काह टारि प्रेम-बारि बहते बन्यों ,
द्रूरि दुरे द्रेग-दुराभाव, त्रपा को प्रभाव ,
साँचो कृपा-भाव को स्वभाव गहते बन्यों ;
'पारथ पिता ह्रों धन्य ! ऐसे सुत-सारथ को ,
पारथ-गुरू ह्रों धन्य ! ही हूँ कहते बन्यों ।

जीतै रात्र-पच्छ सिष्य-वारों के हमारों पच्छ , जीति रन-दच्छ-द्रौन ही कें दुहूँ कर मैं ; गुरु की कहा है कुरु-राज कहें जौधनि सौं , सिष्य-सुत जीतें जस दूनों जग भर मैं ; 'सरस' बखाने, गुनी-गनक प्रमानें यहै, माने हम सोई लेखि लीला यों समर मैं; जापें दीठि देत नीठि ताकी तौ करे समृद्धि, बृद्धि ना करे हैं गुरु बैठै जाहि घर मैं।

"सम्मुख भई है दु:खदायी जोगिनी धौं त्राजु, होतो न तौ ऐसी, एक बालक सौं हारें हम, 'सरस' सुनावें, यौं बतावें बीर लें उसाँस, बड़े-बड़े श्राँस यौं लहू कैं हाय! ढारें हम; सक के बिजेता द्रौन, कर्न, श्रापु श्रक्र भये, बक्र विधि ह्वे गये हमारें धौं बिचारें हम; बादि ही हमें तौ कुरुराज! यों धिकारें श्रापु। श्रापे श्रापु श्रापने कों श्रापु ही विकारें हम।"

धाक श्रभिमन्यु की धँसी यौं, बसी ऐसी हाँक, श्राँक न दिखात, परे ब्यौंत विथराने से; 'सरस' बखानें; कुरुराज कें कहें न बैन, नेनहूँ चहें न बहें बाहु विथकाने से। हिस्मति-हुलास हियें हुमसि हिराने सबै, उकसि उराने रोप-दोक्टूँ सिराने से; ऐसी भीति-भावना समाई रग-रग माँहि, डगमग जाँहि पग, मग मैं थिराने से।

जात दुरि जोधन मैं काह दुरजधोन ! तू , तोसों बैर-सोधन कें हेतु लरिबों चहों ;" 'सरस' बखानें, यों प्रमाने उत्तरस बीर , "देवि-द्रोपदी को दाह-दुःख-दरिबों चहों ; देखत अनी के नीके चंडिका कें खप्पर में , स्रोनित तिहारी 'श्रानि भूरि भरिबों चहों ; पूज्यवर भीम की तिहारी ज़ाँच तोरिबे की , तोरि के प्रतिज्ञा न श्रवज्ञा करिबों चहों।"

"आवा बात-पथ पें न रथ पें, लुकाने जाव,

एक तुम कारन हो यह रन-रार कें;
जेहि बल मूलि, प्रतिकूल ह्वे रहे हो फूलि,

तूल लों उड़ेहों ताहि देखत तमारि कें;'
'सरस' बखाने, "हम बचन प्रमानें आजु,

बचन बचाये हूँ न पैहा त्रिपुरारि कें;
मरन निवारों चहा करन! हमारी तब,

सरन लहा औ गहों चरन मुरारि कें।

श्रतुमांत मानि श्रानि सोई मित कर्न बीर, तीखे तीर तीसक सरासन पें साजे हैं; 'सरस' बखाने, श्रनजाने पारथी को धनु, कार्ट हूँ महारथी कहावत न लाजे हैं; छित्र बिसिखासन कें लीन्हें जुग भाग भित्र, पारथ-कुमार यों घरीक लों बिराज हैं; मंडित-प्रताप सम्भुचाप करि खंडित ज्यों, खंड-जुग लीन्हें रामचन्द्र छित छाजे हैं।

श्राई बीर-पानि मैं मियान सौं कृपानि कड़ी, पानी-चड़ी बाढ़ सौं 'प्रगाढ़ गड़ी ढावे हैं; 'सरस' बखाने, त्यों बिपच्छिनि कौं पश्छिनि लौं, लपिक लपालप खपाखप खपावे हैं; सक-असनी लों चक्र-व्यूह की श्रनी लों घूमि, चूमि-चूमि भूमि पुनि व्योम कों सिधावे हैं; रिपु-बल-साली सैन-संघन-घनाली माँहि, खेल चंचला लीं चारु चमक दिखावे हैं।

कढ़त मियान-गर्त-सों सदामिनी लों कोंघि,

चख चकचोंघि चले यों प्रभानि पागी है;
'सरस' पढ़ें त्यों बढ़ें लपिक प्रभंजन में,

पाय रिपु-प्रान-पौन श्रीर जोर जागी है;
जीवन उड़ाय ताप-जीवन-बिलासिनि कों,

दलदल हूँ कों छारिवै में श्रनुरागी है;
पानीदार पारथ-सपूत की ऋपानी-गत,

पानीदार-धार में बिलीन बड़वागी है।

दृटे श्रस्त-रास्त देखि छूटे श्रवसान जबे,
त्रस्त हैं कछूक श्राभमन्यु श्रकुलायों हैं;
'सरस' वखाने, त्यों प्रपंचिनि-प्रपंच लेखि,
पेस्ति भरि बानन की श्रानन उठायों हैं;
कहि कटु बेन, नेकु नैन-मुख बक करि,
श्रक्त करि सेन, रथ-चक गहि धायों हैं;
सक-मदहारी चुक धारी हैं सके दु मानो;
भीष्म-जुद्ध-दृश्य भाष फेरि दुहरायों हैं।

लीन्ह्यों खेत भारी कुरु-नाथ सो अकेल जाय,

मन को कियों है धाय-धाय हल-बल ते 
'सरस' बखाने, अरि-हर सर सो बखेरि,

हेरि अन्तराय को निकाय हर्यों तल ते 
सींचि निज सर निकासे पुनि जीवन सों,

टारी अरि-ईति-भीति सारी बाहु-बल ते 
काटि-काट फूले-फरे बिरवा सुकीरित के ,

रासि के सुभद्रानन्द सोयों परि कल ते 
हिंदी अप्रेतन्दि सोयों परि कल ते ।

## परिचयं

```
१-श्री बदरीनारायण चौधरी 'प्रेम घन,' मिरजापुर
    ( जन्म सं० १६१२ निधन सं० १६७६ )
्य—पंडित श्रीधर पाठक, पद्मकोट, प्रयाग
    ( जन्म सं० १६१६-निधन सं० १६८५ )
३—पंडित त्रयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरित्र्योध', त्र्याजमगढ़
    (जन्म सं० १६२२)
४-श्री जगन्नाथदास रत्नाकर' राजमहल, अयोध्या
    (जन्म सं० १६२३-निधन सं० १६८६)
५-लाला भंगवानदोन 'दीन', काशी
    ( जन्त सं० १६२३-निधन सं० १६८७ )
६—रायदेवीप्रसाद 'पूर्ण', कानपुर
    (जन्म सं० १६२५ निधान सं० १६७२)
 ७—पंडित सत्यनारायण 'कविरत्न', घाँघपुरा त्रागरा
     (जन्म सं० १६४१-निधन सं० १६७५)
 ८--श्री वियोगी हरि. हरिजन आश्रम, देहली
     (जन्म सं० १६)
  —रावराजा डाक्टर, श्यामविहारी मिश्र लखनऊ
     (जन्म सं० १६३०)
     रायबहादुर शुकदेव विहारी मिश्र, लखनऊ
     (जन्म सं० १६३५)
 १०—डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठी, विश्व विद्यालय, प्रयाग
     (जन्म सं० १६४६)
 ११—श्री दुलारेलाल भागव, लखनऊ
        जन्म संज १६४६ )
```

१२—डाक्टर रामशंकर शुक्त 'रसाल', विश्व-विद्यालय, प्रयाग (जन्म सं० १६५०) १३—श्री हरदयालुसिंह, फूसी, प्रयाग (जन्म सं० १६५०) १४—पंडित रामचन्द्र शुक्त 'सरस', नेया कटरा, इलाहाबाद (जन्म सं० १६६०)

## इस संग्रह में निम्न-लिखित काव्य-ग्रन्थों से अवतरण लिये गये हैं

प्रेमघन सर्वस्व—हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ।
काश्मीर सुत्रमा—राय साहब, रामदयाल अगरवाल कटरा, प्रयाग ।
रस कलस—खड्ग-विलास प्रेस, बांकीपुर ।
रत्नाकर—नागरी प्रचारिणी सभा, काशी ।
ऊघव शतक—रिक मंडल, प्रयाग ।
पूर्ण-संग्रह,—गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय; लखनऊ ।
हृद्य-तरंग—नागरी प्रचारिणी, सभा; त्र्यागरा ।
वीर-सत्सई—साहित्य प्रेस, प्रयाग ।
मुक्तक-मंजूषा—अप्रकाशित ।
दुलारे दोहावली —गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ ।
रसाल-मंजरी—अप्रकाशित ।
दैत्य-वंश—इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद ।
अभिमन्यु-वध—राय साहब; राम दयाल अगरवाल कटरा, प्रयाग ।